# व्याकरणचन्द्रोदय

प्रथम खण्ड

(कारक व समास)

चारुदेव शास्त्री

# व्याकरणचन्द्रोदय

प्रथमखण्ड

(कारक व समास)

## चारुदेव शास्त्री

श्रीगान्धिचरित, अनुवादकला, प्रस्तावतरिङ्गणी, उपसर्गार्थंचन्द्रिका, वाक्यमुक्तावली, शब्दापशब्दविवेक आदि ग्रन्थों के निर्माता, वाक्यपदीय (प्र० का०) के परिष्कर्ता तथा व्याकरण-महाभाष्य (नवाह्निक) के ग्रनुवादक व विवरणकार

## मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली वाराणसी पटना मद्रास

### संकेतिका

उद्धृतग्रन्थ संक्षिप्त नाम

श्र० सं०

ग्रयर्व०

ग्रध्या० रा०

श्रमर

स्रमरोद्घाटन

ग्रष्टा० ह०

म्राप**० गृ०** म्राप० घ०

ग्राश्चर्य चू०

म्रारव० गु० म्रारव० श्रो०

उ० मेघ

उ० रा० च०

寝。

ऐ० ब्रा०

**क**• उ०

क० स० सा० का० नी० सा०

का० मी०

काशिका काश्यप सं०

किरात०

कुमार०

कु० मा०

कुल्लूक

उद्धृतप्रन्थ सम्पूर्ण नाम

ग्रग्निसंहिता

ग्रयर्ववेद (शौनक शाखा)

ग्रघ्यात्मरामायग

ग्रमरकोष

ग्रमरोद्घाटन (क्षीर-कृत ग्रमर-टीका)

म्रष्टाङ्गहृदय

त्रापस्तम्बगृह्यसूत्र ग्रापस्तम्बधमं सूत्र

म्राश्चर्यचूडाम**ि**ण

म्राव्वलायनगृह्यसूत्र ग्राव्वलायनश्रीतसूत्र

उत्तरमेघ

उत्तररामचरित

ऋग्वेद

ऐतरेय बाह्मण

कठ उपनिषद्

कथासरित्सागर कामन्दकनीतिसार

काव्यमीमांसा

काशिकावृत्ति

काश्यपसंहिता किरातार्जुनीय

कुमारसम्भव

कुन्दमाला

कुल्लूककृत मनुटीका

( 3 )

बृहच्छ्लोक संग्रह बुद्धस्वामिकृत

कु० क० त० कृत्यकल्पतरु कौ० ब्रा० कौषीतिकन्नाह्यए। कौ० ग्रर्थ० कौटिल्यार्थशास्त्<u>र</u> गीता श्रीमद्भगवद्गीता गो० गृ० गोभिलगृह्यसूत्र गौ० घ० गौतमधर्मसूत्र चरक० चरकसंहिता चा० द० चारुदत्त छां० उ० छान्दोग्य उपनिषद् ता० बा० ताण्डचब्राह्मग्र तै० ग्रा० तैत्तिरीय ग्रारण्यक तै॰ उ० तैत्तिरीय उपनिषद् तै० ब्रा० तैत्तिरीयबाह्यग तै० सं० तैत्तिरीयसंहिता द० कु० च० दशकुमारचरित दुर्ग० नि० भा० दुर्गाचार्यकृत निरुक्तभाष्य दुर्गा स० श० दुर्गासप्तशती द्वा० मु० द्वादशमुख (नागार्जुनकृत) ना० स्मृ० नारदस्मृति निरुक्त यास्कीय निरुक्त नैषध नैषधीयचरित न्या० भा० न्यायभाष्य पं० त० पञ्चतन्त्र पं० ब्रा० पञ्चविशब्राह्मश् पुरुषोत्तम० पुरुषोत्तमदेवकृत भाषावृत्ति प्र० चन्द्र० प्रबोधचन्द्रोदय बा० म० बालमनोरमा बा॰ रा० बालरामायग बु० च० बुद्धचरित बृ० उ० बृहदारण्यक उपनिषद्

बृ० श्लो० सं०

बौ० घ०

भट्टि० भर्तु ०

भा०

भा० वि०

मनु०

मम्मट मल्लिनाथ

म० वी० च०

माघ

मा० घा० वृ०

मालती

मालविका

मिताक्षरा

मीमांसा०

मुद्रा० मृच्छक**०** 

मेघ०

मो० मु०

यजुः याज्ञ०

यो० भा०

यो० वा०

रघु०

रा०

राज०

व० घ०

वा० प०

वा० पु०

वा० वि०

वि० पु०

बौधायनधर्मसूत्र

भट्टिकाव्य

भर्तृ हरिशतक

महाभारत (पूना)

भामिनीविलास

मनुस्मृति

मम्मटकृत काव्यप्रकाश मल्लिनाथकृत माघ-टीका

महावीरचरित

माघकृत शिशुपालवध

माधबीयधातुवृत्ति

मालतीमाधव

मालविकाग्निमित्र

याज्ञवल्क्यस्मृति टीका मिताक्षरा

मीमांसादर्शन

मुद्राराक्षस

मृच्छकटिक मेघदूत

मोहमुद्गर

शुक्लयजुर्वेद माध्यन्दिनशाखा

याज्ञवल्क्यस्मृति

पातञ्जल योगभाष्य

योगवासिष्ठ

रघुवंश

वाल्मीकीय रामायण

राजतरङ्गिगाी

वसिष्ठधर्मसूत्र

वाक्यपदीय

वामनपुरारा

वासुदेवविजय

विष्णुपुराग

विक्रमोर्वेशी वृ० शा० स्मृ० वे० व्या० स्मृ० হা০ ক্লা০ शकुन्तला शं० स्मृ० शा० भा० হাি০ মা০ হািয়ু ০ স্থৃ০ হা০ श्री० भा० पु० श्वे० उ० सां० का० सि० कौ० सुश्रुत० स्वप्न० हरि० वं० हर्ष ० हित० उ० हेतु० उ० हेलाराजीय

**बिक्रमोर्वशीय** वृद्धशातातपस्मृति वेदव्यासस्मृति शतपथबाह्यग ग्रभिज्ञानशाकुन्तल शङ्खस्मृति मीमांसाशाबरभाष्य शिवभारत शिशुपालवध श्रृङ्गारशतक श्रीमद्भागवतपुरागा श्वेताश्वतर उपनिषद् साङ्ख्यकारिका सिद्धान्तकौमुदी सुश्रुतसंहिता स्वप्नवासवदत्ता हरिवंश हर्षचरित हितोपदेश हेतुतत्त्वोपदेश हेलाराजकृत वाक्यपदीय टीका

## किश्चिद् वक्तव्य

भ्रापनी कृति शब्दापशब्दविवेक की निवेदना में ग्रन्थरचमा का प्रयोजन बताते हुए हम ने लिखा था--य इच्छेत्प्रियोऽहं लोकस्य स्यामिति स शब्दा-क्सीलयेत् साधीयश्च तान् व्यवहरेत्, प्रियङ्करणो हि शब्दप्रयोगः ग्रमीत् जो भाहता है कि मैं लोक का प्यारा बन जाऊँ, उसे चाहिये कि वह शब्दों का ग्रम्यास करे ग्रौर उन्हें स्थान पर प्रयुक्त करे, कारएा कि शब्द-प्रयोग (प्रमोक्ता को) प्यारा बनाता है। शब्द के ज्ञान तथा अपशब्द के परिहार का सर्वोत्कृष्ट उपाय व्याकरण है, विशेषकर जब कि जिज्ञास ऐसी भाषा को ग्रहण करना चाहता है जो प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा न रही हो, किन्तु ग्रन्थ-मात्र में व्यवस्थित हो, जैसे संस्कृत । व्याकरण का नामान्तर शब्दानुशासन है । यहाँ शब्द शब्द से ग्रर्थवान् व्यक्त व्वनि का ग्रह्मा इष्ट है, तिस पर भी व्याकरम साधु शब्दों का अनुशासन है। साधुत्व क्या है? शिष्ट-प्रयुक्तत्व ही साधुत्व है। व्याकरण का व्यूत्पत्त्यर्थ--प्रकृति-प्रत्ययादि-विभाग-कल्पना द्वारा व्यवहार्यं (ब्यवहार में प्राने योग्य) शब्दों का विश्लेषण है। एतदर्थ भगवान पाणिनि की ग्रष्टाध्यायी का निर्माण हुग्रा। इसका साधु शब्द-ज्ञान-पुर:सर अभीष्ट लक्षण-ज्ञान द्वारा अवयवी शब्द के अवयवों का प्रदर्शन प्रधान उद्देश्य था। यहाँ लक्ष्य में समुत्प्रेक्षित तत्तत्कार्य को उन-उन लक्षणों द्वारा दिखाना ग्रभि-प्रेप्त था। लक्षराों (सूत्रों) का निबन्धन प्रकरण्याः हुआ था। कालान्तर में जब रामचन्द्राचार्यं की प्रक्रिया-कौमुदी का प्रणयन हुआ और पीछे भट्टोजिदीक्षित की वैयाकरण-सिद्धान्त कौमूदी का संकलन हुआ, तब लक्ष्य की सिद्धि में उपयोगी लक्षणों (सूत्रों) को अष्टाध्यायीगत कम को बदल कर पढ़ा गया और व्याकरण-शास्त्र प्रक्रिया-प्रधान शास्त्र का रूप घारण कर गया, जिसमें कल्पित प्रकृत्यादि अवयवों को लेकर प्रयोगाई, परिनिष्ठित अवयवी लक्ष्य की प्रक्रिया = सिद्धि = निष्पत्ति प्रधान हो गई।

उभयथा संस्कृत व्याकरण मुख्य रूप से पदों का ग्रन्वाख्यान है। वाक्य इसका विषय नहीं। वाक्य यहाँ ग्रनुषङ्ग से हैं। ग्रतः व्याकरण के लिए 'पद' शब्द का प्रयोग संगत होता है। पद-वाक्य-प्रमाणज्ञः, योगेन चित्तस्य पदेन बाक्षां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन इत्यादि स्थलों में 'पद' व्याकरण का वाचक है। व्याकृत प्रथवा प्रकृत (=िन्पन्न) पदों को वाक्यस्थ-प्रयोग रूप से दिखाने की प्रवृत्ति यहाँ नहीं है। ग्रतः पदार्थ का भी यथेष्ट ज्ञान नहीं हो पाता। पढ़ते-पढ़ाते समय ग्रन्वाख्येय पदों का ग्रर्थ न पूछा जाता है ग्रौर न बताया जाता है। ऐसा ग्राज ही नहीं, सैंकड़ों वर्षों से यही पढ़ित चली ग्रा रही है। यही कारण है कि कई पदों के ग्रर्थ न्यासकार व पदमञ्जरीकार को भी स्पष्ट नहीं हैं। 'इति-पाणिनि' शब्दशादुर्भाव में ग्रव्ययीभाव समास है। इसका क्या ग्रर्थ है ग्रौर वाक्य में इसका कैसे प्रयोग होता है इसे कोई विरला ही जानता होगा।

जब शब्दों (साधुशब्दों) का वाक्य में प्रयोग ही सुविदित नहीं तब उनके साधुत्व-ज्ञान ग्रथवा व्याक्तिया-ज्ञान से क्या लाभ ? दूसरी ग्रंग्रेजी ग्रादि भाषाग्रों के व्याकरएा-ग्रन्थों में वाक्य में निबन्धन करके पदों का प्रयोग दिखाया जाता है। हमारे हाँ कारक-प्रकरएा ग्रथवा परस्मेपद ग्रात्मनेपद प्रक्रियाग्रों को छोड़कर ग्रन्थत्र प्रायः वाक्य-सन्दर्भ का ग्रभाव है। कहीं ही काव्यों से उद्धृत कोई एक श्लोक, श्लोकार्घ,श्लोकचरएा मिलता है। वाक्याभाव के कारएा व्याकरएा के ग्रध्येता को (ग्रौर ज्ञाता को भी) पदों का ठीक-ठीक प्रयोग नहीं ग्राता, वाक्य-विन्यास में सौष्ठव व लालित्य तो दूर रहा। यही कारएा है कि वैयाकरएों की भाषा प्रायः परिष्कार-हीन तथा नीरस होती है जिस पर साहित्य-शास्त्री रिकक्त नाक-भौं चढ़ाते हैं। चाहिए तो यह था कि वाग्योगविद् व्याकृतिविद्या-विशारद ऐसी परिष्कृत तथा लिलत संस्कृत लिखते ग्रौर बोलते कि वाङ्माधुरी के ग्रीभमानी साहित्य-सेवियों के सिर भूम जाते। पर व्याकरण-ग्रन्थों में विविध-साहित्य से उद्धृत निदर्शन-भूत वाक्य ग्रीतिवरल हैं। सुन्दर, परिकृत्यसह शिष्टजनग्रथित वाक्याविल के ग्रभाव में भाषा कैसे बने, उसमें माधुर्य व सौन्दर्य कैसे ग्राये, शिष्ट-सम्मत शैली का बोध कैसे हो?

इस कृति में शिष्टुजुष्ट इष्ट वाक्याविल के ग्रभाव का प्रतिविधान कर दिया गया है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, कल्पसूत्र, स्मृति, इतिहास (रामायण महाभारत), पुराण, ग्रायुर्वेद, कथा, ग्राह्यायिका, काव्य-नाटकादि से उस-उस व्याकरण-प्रतिपादित प्रयोग को उपस्थित करने वाले उद्धरणों की यहाँ भरमार है जिससे वाग्व्यवहार का विशाल, विशद स्वरूप उपस्थित हो जाता है। व्याकरण पढ़ते हुए भी ऐसी प्रतीति होती है कि हम काव्य-रसास्वादन कर रहे हैं। नीरसता ग्रथवा शुष्कता का नाम नहीं। पदे-पंदे रोचकता नव

उत्साह ग्रीर उत्सुकता भर रही है। ग्रब यहाँ यदि साधुत्वज्ञान के साथ प्रयोग-नैपुणी प्राप्त न होगी तो कहाँ होगी? ग्राज कल नूतन निर्मित व्याकरण-ग्रन्थों में जो उद्धरण दिये जाते हैं वे प्रायः काव्य-नाटकों से लिये होते हैं। विशेषतः भट्टिकाव्य से ग्रधिक से ग्रधिक उदाहरण दिये जाते हैं। हमने इसके विपरीत प्रायः प्राचीन साहित्य से उद्धरण दिये हैं जहाँ भाषा जीती जागती ग्रपने ग्रविकृत परिशुद्ध रूप में निजी स्वाभाविकता को लिये हुए विराजमान थी। यहाँ काव्यों से बहुत कम उदाहरण दिये हैं ग्रीर भट्टिकाव्य का तो संस्पर्शमात्र हुम्रा है। सूत्रों के उदाहरण देने के लिये घड़े हुए प्रयोगों को उद्धृत करने से क्या लाभ? वैसे हम स्वयम् दे सकते हैं।

उपनिषदों, सूत्रग्रन्थों, रामायएा-महाभारत ग्रादि में ग्राये हुए जिन प्रयोगों को 'ग्राफें' कह दिया जाता है उनकी पाएंगिनीयता सिद्ध करने का यहाँ इदम्प्रथम प्रयास किया है। यह प्रयास हठमात्र नहीं है। मुक्ते विश्वास है व्याकरएा-मर्मज्ञ विद्वान् मेरी उपपादना का ग्राभिनन्दन करेंगे। साथ ही ग्रष्टाच्यायी द्वारा ग्रननुशिष्ट प्रयोगों को शिष्ट व्यवहारानुमोदित होने से प्रमार्ग्णत किया है।

सूत्रार्थं करते समय हम ने सम्प्रदाय की रक्षा का घ्यान रखा है। पाणि-नीय व्याकरण के व्याख्याता अनेक स्थलों में साम्प्रदायिक अर्थ से परे चले गये हैं विशेष कर भट्टिकाव्य का कत्ती इस अंश में दोषी है।

व्याकरएा-चन्द्रोदय का यह कारक-समास-परक प्रथम खण्ड प्रकाशित किया जा रहा है। द्वितीय खण्ड कृत्तद्वित प्रकरएगात्मक होगा भ्रौर वह लगभग ३५० पृष्ठों में समाप्त होगा। तृतीय खण्ड तिङ-तप्रकरएगात्मक होगा भ्रौर चतुर्थं व पञ्चम खण्ड क्रमशः सुबन्त तथा सन्ध्यादि-स्त्रीप्रत्ययान्त प्रकरएगों के निरूपक होंगे। सम्पूर्ण ग्रन्थ १००० पृष्ठों में परिसमाप्त होगा।

इस कृति के प्रएायन में मैंने जो परिश्रम किया है उसे विद्वान् ग्रध्यापक ग्रन्थावलोकन से स्वयं समभ जाएँगे, मुभे इस विषय में कुछ नहीं कहना। केवल इतनी इच्छा ग्रवश्य है कि मुभ पर ग्रनुग्रह-बुद्धि रखते हुए वे इस कृति को ग्रामूल-चूल देख जाएँ। इसी से मैं ग्रपने को कृतार्थं समभूँगा।

दिल्ली १ सितम्बर, १६६६. निवेदक

विद्वद्विघेय चारुदेव शास्त्री।

ग्रों नमः परमात्मने । नमो भगवते पाणिनये । नमः शिष्टेभ्यः ।

प्रकृत्यादिविभागेन शब्दानामनुशिष्यते । साधुत्वं येन तच्छास्त्रं वेद्यं व्याकरणामिधम् ॥१॥ व्याक्रियन्ते पदानीह क्रियन्ते नतनानि न। श्रन्वाख्यानस्मृतिम्तस्मादुक्ता व्याकरण बुधैः ॥२॥ ऐतदात्म्यमिदं शास्त्रं प्रस्मृत्येदं निरर्गलाः । तं तमर्थे विवक्षन्तः शब्दान्नुत्नान्प्रकृर्वते ॥३॥ ऋथें ऽथें प्रत्ययं शिष्ट्वा शिष्टैर्च्युत्पादितानुत । श्रर्थान्तरेऽननुज्ञाते शब्दान्वाऽमी प्रयुञ्जते ॥४॥ श्रासतां तावदन्ये येऽर्वाचीनाः साहसप्रियाः । मद्वयाद्यैः सूरिभिश्चापि सम्प्रदायो न रक्षितः ॥५॥ तद्रक्षया प्रगुन्नोऽहं विनेयप्रग्रयेन च। व्याकियां लौकिकानां हि शब्दानां वक्तुमुद्यतः ॥६॥ सूत्राणां वार्तिकानां च सम्प्रदायानुरोधिनी । सोपपत्तिरसन्देहा व्याक्रिया प्रकृते स्थिता ॥७॥ पदानां प्रक्रिया लध्वी बुद्धिवैशद्यकारिस्मी। शैक्षार्गामुपकाराय प्रभृताय भविष्यति ॥८॥ इहस्थं वाक्यसन्दोहं दर्शे दर्श बुभुत्सवः। प्रयोगनैपुर्गी काञ्चिल्लप्स्यन्तेऽन्यत्र दुर्लभाम् ॥६॥ त्र्यज्ञानमन्यथाज्ञानं ज्ञानं सांशयिकं तथा I मेत्स्यतीयं कृतिः कृत्स्नं तमश्चन्द्रोदयो यथा ॥१०॥

## विषयानुक्रमरगी

|                              | पृष्ठ      |
|------------------------------|------------|
| संकेतिका                     | iii        |
| <b>किञ्चिद्वक्तव्</b> य      | vii        |
| कारकप्रकरग                   |            |
| प्रथम वर्ग-—कारक विभक्तियां  | ٩          |
| कारक                         | ٩          |
| प्रथमा                       | २          |
| द्वितीया                     | 8          |
| तृतीया                       | 99         |
| चतुर्थी                      | <b>१</b> ४ |
| पञ्चमी                       | २१         |
| षष्ठी                        | २६         |
| सप्तमी                       | ३ <b>१</b> |
| द्वितीय वर्गे—उपपदिवभक्तियां | ३४         |
| प्रथमा                       | ३४         |
| द्वितीया                     | ३६         |
| तृतीया                       | ४२         |
| चतुर्थी                      | ४७         |
| पञ्चमी                       | 38         |
| षष्ठी                        | ሂሂ         |
| सप्तमी                       | ६३         |
| अनुबन्ध                      | Ę.         |
| द्वितीया                     | £ 55       |
| तृतीया                       | ७२         |
| चतुर्थी                      | ७३         |
| पञ्चमी                       | ५३         |
| षष्ठी                        | ७६         |
| ग्रामी                       | ७७         |

| समासप्रकरण                         | 30          |
|------------------------------------|-------------|
| अव्ययीभाव                          | 5 <b>9</b>  |
| तत्पुरुष                           | 58          |
| द्वितीया तत्पुरुष                  | 58          |
| तृतीया तत्पुरुष                    | 89          |
| चतुर्थी तत्पुरुष                   | F3          |
| पञ्चमी तत्पुरुष                    | 83          |
| षष्ठी तत्पुरुष                     | εx          |
| सप्तमी तत्पुरुष                    | 33          |
| कर्मधारय                           | 909         |
| नञ््तत्पुरुष                       | <b>9</b> 94 |
| गतितत्पुरुष                        | 985         |
| प्रादितत्पुरुष                     | 995         |
| तत्पुरुषसमासाश्रयविधि              | 9२३         |
| तत्पुरुषसमासाश्रित लिङ्ग           | 934         |
| समासान्त                           | १३८         |
| बहुत्रीहि समास                     | १४३         |
| पुंचद्भाव                          | 942         |
| बहुद्रीहिविषयक समासान्त            | 948         |
| इन्द्र समास                        | १६४         |
| द्वन्द्व में पूर्वेनिपात           | 955         |
| द्वन्द्व में परविल्लङ्गता          | <b>9  </b>  |
| द्वन्द्व में समाहार-नियम           | <b>9</b> ६८ |
| द्वन्द्व के विषय में विशेष वक्तव्य | <b>9</b> ७३ |
| द्वन्द्वाश्रय विधि                 | 9७३         |
| द्वन्द्वविषयक समासान्त             | १७४         |
| एकशेष                              | १७४         |
| श्रलुक्-समास                       | <b>9</b> ७= |
| समासाश्रित-सुट् विधि               | १८३         |
| पृषोदरादि शिष्टोपदिष्ट शब्द        | 9==         |
| शिवभागवतवत् समास                   | 958         |
| समास में उत्तरपद-लोप               | 958         |
| समासव द्भाव                        | 980         |
| प्रकीर्णंक                         | 989         |
|                                    | • • •       |

## स्रथ व्याकरणचन्द्रोदये कारकप्रकरणम्

प्रथमो वर्गः -- कारक विभक्तयः।

सुप्-विभक्तियाँ प्रायः दो प्रकार की होती हैं—एक कारक-विभक्ति और दूसरी उपपद-विभक्ति । दोनों में से पहले हम कारक-विभक्तियों का निरूपण करते हैं। परंतु कारक विभक्तियों के निरूपण से पहले यह जानना भी आवश्यक है कि कारक किसे कहते हैं। इसलिए कारक का लक्षण कहते हैं—

#### कारक

कारक का मोटा अर्थ है करने वाला। करोतीति कारकम्। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं अर्थात् क्रिया की निष्पत्त (सिद्धि) में जो जो निमित्त होता है, सो सो कारक कहलाता है। क्रियानिमित्तत्वं कारकत्वम्। दूसरे निमित्तों के होते हुए भी जब तक क्रिया करने वाला कर्ता ही न होगा, तब तक क्रिया की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकतौं। दूसरे निमित्तों का व्यापार भी कर्ता के अधीन है जब चाहे उस व्यापार को हटा सकता है अतः मुख्य कारक कर्ता ही है। अतः भगवान् सूत्रकार इसका लक्षण करते हैं स्वतन्त्रः कर्ता (१।४।५४)। कर्ता की यह स्वतन्त्रता क्या है, यही कि कर्ता दूसरे करणादि कारकों से प्रेरित होकर प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि स्वयम् उनका प्रवर्तक होता है, यह नहीं कि करणादि की उसे अपेक्षा नहीं। विस्तुतः वे उपकारक हैं। वे अपनी-अपनी अवान्तर किया के द्वारा प्रधान किया को ही निष्पन्न करते हैं।

एक प्रातिपदिक (नाम) के अर्थ का जो दूसरे प्रातिपदिक (नाम) के अर्थ के साथ संबन्ध होता है, वह कारक नहीं। कारक का किया में अन्वय होता

१. प्रागन्यतः शक्तिलाभान्त्यग्भावापादनादपि । तदघीनप्रवृत्तित्वात्प्रवृत्तानां निवर्तनात् । अदृष्टत्वात्प्रतिनिघेः प्रविवेकेपि दर्शनात् । आरादप्युपकारित्वात्स्वातन्त्र्यं कर्त्तुरिष्यते ॥

स्वतन्त्रस्याप्रयोज्यत्वं करणादिप्रयोक्तृता ।
 कर्तुः स्वातन्त्र्यमेतद्धि न कर्माद्यनपेक्षता ॥

है। अतः 'कियान्वियत्वं कारकत्वम्' ऐसा भी कारक का लक्षण किया जाता है। मैं धर्म का लक्षण सुनता हूँ। यहाँ 'धर्म' का 'सुनना किया' में अन्वय नहीं है। सो बद्ध कारक नहीं। और नहीं यह 'सुनना किया' में किसी प्रकार का भी निमित्त है।

कतो आदि अर्थों को कहने के लिए प्रातिपदिक से परे जो सुप्-प्रत्यय लगाये जाते हैं उन्हें कारक-विभक्तियाँ कहते हैं।

कारक छः हैं— कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण । इन कर्म आदि कारकों का अपना-अपना एक दूसरे से विलक्षण व्यापार है, इसीलिये मुख्य किया की सिद्धि में सभी का कर्तृत्व होते हुए भी व्यापारभेद की दृष्टि से ये कर्म, करण आदि भिन्न-भिन्न नामों से कहे जाते हैं।

#### प्रथमा

स्वतन्त्रः कर्ता (१।४।५४)। क्रिया के करने में जो पदार्थ स्वतन्त्र हो अथवा स्वतन्त्र माना गया हो उसे "कर्ता" कहते हैं। ति असमाना भिकरणे प्रथमा। जब ति अप्रत्य कर्तृ वाची हो तो कर्ता में (कर्तृ -वाचक प्रातिपदिक से) प्रथमा आती है—गुरुः प्रसीवति। देवो वर्षति (देव=पर्जन्य=मेघ)। सिंहः कामति। आकाते सूर्यः (सूर्य चढ़ता है)। स्यन्दन्ते सरितः (निदयां बहती हैं)। प्रवरित रामायणकथा। वाति वातः। आति पयः (दूघ पक रहा है)। जीयंन्ति वासांसि। उन्मीलन्ति पडकजानि। निमीलन्ति कुमुदानि।

जब तिङ कर्मवाची हो तो कर्म में प्रथमा आती है - शास्त्रं श्रूयते (शास्त्र मुना जाता है) । वेदोऽघीयते । घर्मश्चर्यते (धर्म किया जाता है) ।

जा लिंग, विभक्ति और वजन विशेष्य के हों वे ही विशेषण के होते हैं— शुभूषिता गुरवः प्रसीदन्ति । समृष्यन्ति सुमेषसः सुवृत्ताश्च लोकाः । प्रसरित कश्मला किंवदन्ती (कुत्सित अपवाद फैल रहा है) । न चिराय तिष्ठन्ति सञ्चितानि षनानि । इसी प्रकार उपमान और उपमेथ के विषय में जानो ।

प्रायः उद्देश्य के जो लिङ्ग विभक्ति और वचन होते हैं वे विधेय के भी होते हैं— सर्वमृत्पादि भक्तगृरम् (जो बना है वह बिगड़ने वाला है) । आगमाः सापगमाः (जो आया है, वह जाने वाला है) । एकान्तविध्वंसिनो भौतिकाः पिण्डाः (पञ्चभूतों से बने हुए शरीर नियम से नष्ट होने वाले हैं) । कामं

निष्पत्तिमात्रे कर्तृत्वं सर्वत्रैवास्ति कारके ।
 व्यापारभेदापेक्षायां करणादित्वसम्भवः ॥

घीरस्वभावेयं स्त्रीस्वभावस्तु कातरः (स्वप्न०) । परन्तु भरतः किरसा कृत्वाः संन्यासं पावुके ततः (रा० २।११५।१४)\* । मालविकोषायनं प्रेविता । वेदाः प्रमाणम् (=प्रमातारः) । अधान्यकारं गिरिगह्वराणां बंद्धामयूषः शकलानि कुर्वन् (रघु०)। अन्तपालांश्च कुर्वात मित्राण्याटिविकांस्तवः (कामन्दकनी० १३।५) । प्राणानस्म तदहमुचितां दक्षिणां वातुमीहे । यागसम्प्रदानं देवता देवस्य पुरोडाशादेः स्वामिनी (काशिका४।२।२४) । उप्रापुषश्च विकान्तः प्रतिमानं घनुष्मताम् (भारत, शल्यपर्व २।३७)। सा हि तत्र कृता मित्रं सीतया रक्ष्यमाणया (रा० ६।३३।३)। सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनम् (श० बा० १४।५४।११) । प्रमाणानि च कुर्वात तेवां वम्यान् यघोदितान् (मनु० ७।२०३), उनके धर्मयुक्त कुलाचारों को प्रमाण करे । यहां विधेय के लिङ्ग और वचन उद्देश्य के अनुसार नहीं होते । विभिन्त साम्य तो बना रहता है। निमित्त, कारण, पद, आस्पद, भाजन, प्रमाण आदि शब्द अजहिल्लिण (अजहत्-लिङ्ग, लिंग को न छोड़ते हुए) कहलाते हैं। ये प्रायः एकवचन में प्रयुक्त होते हैं, कभी-कभी बहुवचन में भी देखे जाते हैं, जैसे—भवावृक्षा एव भवन्ति भाजनान्यपदेशानाम् (कादम्बरी)।

विश्वेय का उद्देश्य के साथ विभिक्त साम्य होने से किन्हीं और (पचादि-व्यतिरिक्त) धातुओं के प्रयोग में भी द्विकर्मकता बन जाती है— आग्न होतारं प्रवृणे ऋ० (३।१९।१), मैं अग्नि का होतारूप से वरण करता हूँ। काष्ठं भरम करोति । मन्त्रदं पितरं मन्यते । देवदत्तं धनवन्तं श्रुणोमि । पिता स्वस्य कन्यकां वेदपारगाय भार्यां ददाति (भार्यारूप से देता है) । इन उदाहरणों में कोई भी अकथित कर्म नहीं । दोनों कर्म एक समान प्रधान हैं।

ऊपर कह आए हैं कि जो पदार्थ किया में स्वतन्त्र माना गया हो वह भी कर्ता होता है, न कि जो वस्तुतः स्वतंत्र हो वह हो। इससे करण आदि कारक भी कर्ता हो जाते हैं जब वक्ता को उन्हें किया में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र दिखलाने की और कर्ता की अनपेक्षा बतलाने की इच्छा हो। यथा—काष्ठानि पचित्त (ईंधन पका रहा है)। असिविद्यनित (तलवार काटती है)। स्थाली पचिति

स्यास रूप अर्थ के एक होने से एकवचन का प्रयोग ही न्याय्य है।
 चञ् प्रत्ययान्त होने से पुंस्त्व युक्त है। यहाँ संन्यास शब्द के विजेषण होते
 हुए भी लिङ्ग-वचन-भेद होता है।

इसका सिवस्तर वर्णन हमारी कृति अनुवादकला में तथा शब्दाप-शब्दिविवेकः की भूमिका में देखो ।

(बटलोई स्वयं पकाती है) । कर्तृत्व-विवक्षा होने से ही काष्ठ, असि और स्थाली से प्रथमा हुई है ।

## द्वितीया

कर्तु रीप्सिततमं कर्म (१।४।४९)। कर्ता अपनी किया द्वारा जिस पदार्थ की प्राप्ति को अत्यन्त चाहता है वह कर्म कहलाता है। जब तिङ प्रत्यय कर्तृ-वाची हो अर्थात् कर्ता को कहे, और इसलिए कर्म को न कहे अर्थात् कर्म अन-भिहित—अनुक्त हो, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति आती है—देवदत्त ओदनं भुङक्ते । परन्तु पयसा ओदनं भुङक्ते (दूघ के साथ भात खाता है), यहाँ पयस् से द्वितीया नहीं हुई। यद्यपि कर्ता देवदत्त पयः (दूघ) भी खाना चाहता है पर 'ओदन' के संस्कारक के रूप में। 'ओदन' उसे इष्टतम है। 'पयः' इष्ट है। जब तिङ प्रत्यय कर्मवाची हो तो कर्म उक्त होने से उसमें प्रथमा होती है (तिङसमानाधिकरणे प्रथमा)। यथा—गीयते साम। श्रूयते धर्मः। वितायते यक्नः (यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है)। तीयंते प्रतिज्ञा।

निपातेना प्यभिहिते कर्मिण न कर्मिविभिवितः । जिस प्रकार तिङ से उक्त होने पर कर्म में द्वितीया न होकर प्रथमा होती है, इसी प्रकार निपात से उक्त होने पर भी कर्म में प्रथमा होती हैं—विषवृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छेत्तृम-सास्प्रतम् । यहाँ असाम्प्रतम् (निपात) = न युज्यते । तैस्तैर्गुणैस्तमहं देव इति पश्यामि । देवं पश्यामीत्यर्थः । अवैमि चैनामनघेति किन्तु (रघु० १४।४०) । में इसे यह निष्पाप है ऐसा जानता हूँ । पर दियतं जनः खलु गुणीति मन्यते (किरात०), लोग अपने प्यारे को गुणी समझते हैं।

तथायुक्तं चानीप्सितम् (१।४।५०)। जो पदार्थं कर्ता को किया द्वारा ईप्सित न हो अर्थात् जो द्वेष्य हो अथवा उपेक्ष्य हो, पर जिसका किया के साथ वैसा ही संबंध हो जैसा इष्टतम पदार्थं का, वह भी 'कर्म' होता है और उसमें भी अनुकत होने पर द्वितीया होती है। जैसे ग्रामं गच्छंस्तृणं स्पृक्ति । यहाँ तृण न तो द्वेष का विषय है और न ईप्सा (=प्राप्ति की इच्छा) का। पर जैसे इष्टतम ग्राम के साथ किया द्वारा संयोग होता है वैसे ही तृण के साथ भी। ओवनं भुङ्जानो विषं भुङक्ते (भात खाता हुआ विष खा बैठता है)। यहाँ विष द्वेष्य है।

इस विषय के अधिक ज्ञान के लिए हमारी कृति प्रस्ताव-तरङगिणी में "विवक्षातः कारकाणि भवन्ति" इस शीर्षक का प्रस्ताव पढ़ो ।

२. इसी ग्रन्थ में भाव-कर्म प्रक्रिया देखो।

अकथितं च (१।४।५१) । जब वक्ता को अपादान आदि कारकों को अपादान आदि रूप से कहने की इच्छा न हो तो ये अपादान आदि कारक अपनी-अपनी संज्ञा को छोड़कर कर्म-संज्ञक बन जाते हैं और अनुक्त कर्मों में भी द्वितीया होती है। सब जगह ऐसी विवक्षा (कहने की इच्छा) नहीं होती । इसलिए परिगणन करते हैं—

दुह्याच्पच्दण्ड्रिघप्रच्छिचिब्र्शासुजिमन्थ्मुषाम् । कर्मयुक् स्यादकथितं तथा स्यान्नीहकृष्वहाम् ॥ (दीक्षित)

भाष्य में यह परिगणन इस प्रकार दिया गया है——
दुहियाचिरुधिप्रिक्षिभिक्षचिञ्चामुपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ ।
बुविशासिगुणेन च यत्सचते तदकीर्तितमाचरितं कविना ॥

उपर दी हुई भट्टोजिदीक्षित की कारिका में 'कर्मयुक्' का अर्थ है 'क्रिया द्वारा मुख्य कर्म के साथ सम्बद्ध'। भाष्य की कारिका में उपयोगितिमित्त का अर्थ है उपयुज्यमान पयस् (दूध) आदि का निमित्त । गुण=साधन=प्रधान कर्म। दुह् आदि बारह घातुओं तथा नी आदि चार घातुओं के प्रयोग में मुख्य कर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले अपादान आदि कारक वक्ता की इच्छा के अनुसार अविवक्षित होकर 'कर्म' बन जाते हैं; अन्य घातुओं के नहीं। अर्थात् ये सोलह घातुएँ दिकर्मक हैं। हाँ इन्हीं अर्थो वाली दूसरी घातुएँ भी दिकर्मक होती हैं। दो कर्मों में से जो ईप्सिततम होने से पहले ही कर्म है वह प्रधान अथवा मुख्य कर्म कहलाता है। और जो अकथित होने से कर्म बना है वह गीण कर्म कहलाता । अब इनके क्रमशः उदाहरण दिए जाते हैं—

- (१) दुह्–**-गां** (गौणकर्म) **दोग्धि पयः** (मुख्यकर्म**)—-गौ** से **दू**घ दोहता है ।
- (२) याच्—**बॉल** (गौणकर्म) **याचते बसुवाम्** (मुख्यकर्म)—बिल से पृथिवी माँगता है।
  - अयो (गौणकर्म) याचामि भेषजम् (मुख्यकर्म) (अथर्व०) (ऋ०१०।९।५)
- (३) पच्<del>—तण्डुलान्</del> (गौणकर्म) **ओदनं** (मुख्यकर्म) **पचति**—चावलों से भात पकाता है ।
- (४) दण्ड्—गर्गान् (गौणकर्म) **शतं** (मुख्य कर्म) **दण्डयति**—गर्गी से सौ रुपया जुर्माना लेता है ।

(५) रुष्— व्रज्ञस् (गौणकर्म) अवरुणिंद्ध गाम् (मुख्यकर्म) — गौशाला में गौ को रोकता है। चौरान्ध्राणान् दण्डयति क्षितीशः — राजा चोरों को प्राण दण्ड देता है।

> जवन्यास्ते प्रत्येकं विनेयाः पूर्वसाहसम् (नारदस्मृति) । यहाँ विपूर्वक 'नी' का दण्ड लेना अर्थ है !

(६) प्रच्<del>छ माणवकं</del> (गौण कर्म) पन्यानं (मुख्य कर्म) पृच्छति— लड़के से मार्ग पूछता है ।

> पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः (ऋ० १।१६४।३४)
> मैं तुझ से पृथिवी का परला अन्त पूछता हूँ। याज्ञवल्क्यं
> हो प्रश्नो प्रक्ष्यामि (शत० ब्रा०) । पौरान्स्वजन-विन्तित्यं कुशलं परिपृच्छति । युत्रेष्विन्तव् दारेषु प्रेष्य-शिष्यगच्चेषु च ॥ (रा० २।२।३८) । राम नगरवासियों से जैसे अपने बन्धुओं से पुत्र, अग्निहोत्रादि, धर्मदारा, नौकर तथा शिष्यों के विषय में नित्य ही कुशल पूछते हैं।

- (७) चि-- वृक्षम् (गौण कर्म) अविचनोति फलानि (मुख्य कर्म)---वृक्ष से फलों को चुनता है।
- (८) कू—माणवर्क (गीण कर्म) **धर्म कूते** (मुख्य कर्म)——लड़के से धर्म कहता है।
- (९) शास्—शिष्यं (गौण कर्म) धर्मं (मुख्य कर्म) शास्ति गुरः—गुरु शिष्य को धर्म का उपदेश करता है।
- (१०) जि—शतं (मुख्य कर्म) जयित देवदत्तम् (गौण कर्म)—देवदत्त से सौ रुपया जीतता है।

सुभवं शतवत्सहस्रं गवां मुद्गलः प्रथने जिगाय, मुद्गल ने सुभवं से एक लाख गौएं युद्ध में जीतीं। (ऋ०१०१०२।५)।

- (११) मन्य् सुषां (मुख्य कर्म) सीरनिषि (गीण कर्म) मध्नाति— क्षीर समुद्र से मथ कर अमृत निकालता है।
- (१२) मुष्-देवदत्तं (गौण कर्म) ज्ञतं (मुख्य कर्म) मुख्याति—देवदत्त से सौ रुपया छीनता है।

(१३-१६) अजां (मुख्य कर्म) ग्रामं (गौण कर्म) नयति हरित कर्षति वहित वा
— बकरी को गाँव को ले जाता है। उत्कर्षित जलात्तस्मात्स्थलं वः (मीनान्)। तुम्हें जल से निकाल कर स्थल
पर पहुंचाता है।

इन्हीं अर्थों वाली कुछ एक दूसरी धातुओं के उदाहरण-

बाँल भिक्षते वसुषां वामनः। सन्तुष्टमिष्टानि तिमिष्टदेवं नायन्ति के नाम न लोकनायम् (नैषघ० ३।२५)। त्वां विहाय कं नु नायम मनीषितम् (आपको छोड़कर हम किससे अपना मनोरय मांगें) । विननं धनं वनृते बनीयकः, भिखारी धनी से घन मांगता है। तोयदाद् इतरं नैव चातको बनृते जलम् (मेघ को छोड़कर दूसरे से चातक जल नहीं मांगता)। वरयामास तां राजा भीष्मकं भीमविकमम् (हरि० २।५९।१९)। तां त्वां संवरणस्यायं वरयामि विभावसो । वरयामि ==ईप्सामि = याचामि । (भा० आदि० १७३।२२)। निर्गालताम्बुगर्भं शरद् घनं नावंति चातकोपि (रघु०५१७)। यहां अदंति = याचते, मांगता है। शरद् घन गोण कमं है। प्रधान कमं अम्बु = जल है जो निर्गालताम्बुगर्भम् विशेषण द्वारा आक्षिप्त होने से अनिर्दिष्ट रहा है। आचार्यः सुत्राणि भाषते शिष्ट्यान् (आचार्यः शिष्ट्यों के लिए सूत्रों का भाष्य करते हैं)।

अयाङ्गदारिलष्टभुजं भुजिष्या हेमाङ्गदं नाम कलिङ्गनायम् ।

आसेदुषीं सादितशत्रुपक्षं बालामबालेन्दुमुखीं बभाषे ॥ रघु० ६।५३। मनादेशादयं राजा त्वामितं कार्यमादिशत् (शिवभारत १।३१) । अहमपीदमबोद्यं चोद्यं (भाष्य) । मानपीदमबोद्यं चोदयसि (मुझ से भी यह न पूछने योग्य बात पूछते हो) । अय जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रियं (रा० २।१६), यदि तू मुझ से भरत को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है यह पूछना चाहते हो । गृषं जिज्ञासते धर्मम् (गृष्ठ जी से धर्म पूछता है । ) तत्र हि बहूनर्यानभियुक्तः पुत्रादिनं जानामीति प्रतिवदन् निह्नववादी न भवति (मिताक्षरा २।२०) । अभियुक्तः च्यूष्टः ।

इन द्विकर्मक धातुओं के अर्थ के विषय में यह विशेष अवघेय है कि दण्ह् का अर्थ जुर्माना लेना है, दण्ड देना नहीं (दिण्डिरिह ग्रहणार्थों न निग्नहार्थः)। मन्य का अर्थ मथकर निकालना है, न कि मथना। यदि इन घातुओं का यह यह अर्थ न माना जाए तो इन के कर्मों में मुख्य-गौण-भाव का विपर्यास हो जाय। मुख् का छीनना अर्थ भी है इसमें वैदिक व लौकिक साहित्य साक्षी हैं— मा न आयु: प्रमोषीः। (ऋ०), हमारी आयु न छीनिए। हा प्रमुखिताः स्मः (हाय, हम लुट गए)। पर जब अपादान आदि कारकों की विवक्षा (कहने की इच्छा) होगी तब गौण कमं के न होने से द्वितीया न होकर अपादान आदि कारकों की अपनी-अपनी विभिक्तियाँ होंगी—गोदौंग्धि पयः। बलेर्याचते वसुधाम्। यहाँ गो और बिल से पञ्चमी हुई। तण्डुलेरोदनं पचिति। गर्गेम्यः (पञ्चमी) शतं दण्डयति। व्रजे गामवरुणद्धि। माणवकात्पन्थानं पृच्छिति। वृक्षादविचनोति फलानि। माणवकाय घमं बूते। आचार्यः शिष्येभ्यो धमं शास्ति। देवदत्ताच्छतं जयति। क्षीरनिष्यः सुधां मञ्नाति। देवदत्तान्मुष्णाति शतम्। अजां ग्रामाय नयति हरित कर्षति वहति वा।

भट्टोजिदीक्षित ने दुस्याच्—इत्यादि कारिका में पच् धातु भी पढ़ी है। पर यह भाष्यकार को सम्मत नहीं। 'द्व्यर्थः पिचः' ऐसा भाष्यकार मानते हैं। इसलिए 'तण्डुलानोदनं पचिति' का अर्थ होगा 'तण्डुलानिवक्लेदयन्नोदनं पचिति'। यहाँ एक ही पच् धातु दो व्यापारों को कह रही है—(१) विक्लेदन (—अवयवों का शिथिलीकरण) और (२) पकाना, जिससे दो कमं उपपन्न हो जाते हैं। परिगणित धातुओं से अतिरिक्त धातुओं में यदि कहीं शिष्ट व्यवहार में द्विकर्मकता मिले तो ऐसा ही समाधान समझना चाहिए'। ण्यन्त ग्राहि तथा त्याजि धातुओं का द्विकर्मकतया प्रयोग काव्यों में मिलता है—

अयाचितारं निह देवदेवमिद्रः सुतां ग्राहियतुं शशाक (कुमार० १।५२।)। बूमोष्मणा त्याजितमार्द्रभावं केशान्तम् .....। (कुमार० ७।१४)। स त्वया रणे राम जीवितं त्याजितः कथम् (रा० ४।२०।१३॥)। मुक्ताजालं चिरविरचितं त्याजितो देवगत्या (मेघदूत ९४)। योऽसौ छचनाऽऽचार्यं शस्त्रं संत्याजयत्तवा (भारत ७।८९९१)। यहाँ (संत्याजयत् में अट् का अभाव आर्षं समझना चाहिये। एष तं नरक्षार्द् लो रावणि निशितः शरैः। त्याज- यिष्यति तत्कर्म.... (रा० ६।८४।१८)॥ पराजयव्यव्यञ्जनार्यं नाना- लिङ्गानि पाथिवाः। उग्रेण ग्राहितास्तेन....॥(राज० ४।१७८)। भरतस्तत्र गन्यवन्यिध निजित्य केवलम्। आतोद्यं ग्राहयामास समत्याजयवायुधम्

१. इसी प्रकार गौ० घ० ३।५।१८ में पढ़े हुए '०सप्त गृहान् भैक्षं चरेत् कर्माचक्षाणः' और अपने कुकर्म का प्रख्यापन करता हुआ सात घरों को जाकर भिक्षा माँगे । इस वचन में चर् घातु चरण-पूर्वक अर्जन अर्थ को लिये हुए प्रयुक्त हुई है, सप्त गृहान् चरन् भैक्षमजंयत् । सो चर् के पच् घातु की तरह दो कर्म हो जाते हैं । जैसे पच् द्वचर्यक है वैसे चर् भी । अन्यत्र भी भिक्षां चर आदि में चरणेन भिक्षामजय ऐसा ही अर्थ सर्वसम्मत है ।

(रघु० १५।८८) ॥ तेजोर्डुविबरधानकंकरानिय चामराणि ग्राहियतुमीहते हृदयम् (हर्ष० ६, पृ० १९३) । तूनमस्य निर्माणे गिरयो ग्राहिताः परमाणु-ताम् (हर्ष० २) । रामायण में ण्यन्त स्पिश का भी द्विकर्मकतया प्रयोग मिलता है—अस्पर्शयमहं पुत्रं तं मुनि सह भार्यया (२।६४।२८) । दापि की भी द्विकर्मकता देखी जाती है— समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा (मनु०८।२८।७) । अतोऽन्यया वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम् (मनु०८।३९७) । कन्दुको मे हृतोऽनेन तमयं दाप्यतामिति (बृ० श्लो० सं०६।२०) । ग्राहि आदि के ये द्विकर्मक प्रयोग निश्चित ही अपाणिनीय हैं । अन्यत्र भी पाणिनीय शासन का अतिक्रम काव्य-नाटकों में देखा जाता है—शकटदासोपि तपस्वी तं लेखमजानन्तेव कपटलेखं मया लेखितः (मुद्रा०) । परिधापिताः कुमारेण आभरणानि वयम् (मुद्रा०—अंक ५) ।

देशकालाध्वगन्तव्याः कमंसंज्ञा ह्यकमंणाम् । अकर्मक घातुओं के प्रयोग में देश (कुरु, पञ्चाल आदि) काल और गन्तव्य अघ्वा ( जो बाट काटनी है, कोस आदि) कमंसंज्ञक हो जाते हैं। जैसे कुरून्स्विपित । भुवं भ्रमित । महीमटित । मासमास्ते । कल्यम्तिष्ठित (प्रातः उठता है)। कोशमास्ते ।

क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकत्वमेकवचनान्तत्वं चेष्यते। क्रियाविशेषण भी "कर्म" कहलाते हैं और इनका नपुंसक लिङ्ग की द्वितीया विभक्ति के एक-वचन में प्रयोग होता है—मन्दं गच्छति। अवहितं शृणोति। साधु भवानास्ताम् (आप अच्छी तरह आराम से बैठिए)। सूक्ष्ममीक्षते। इत ऋजु याहि (यहाँ से सीधे जाओ)। पन्नं गच्छतीति पन्नगः (लेटकर चलने से साँप को 'पन्नग' कहते हैं)। अनुपंधि व्यवहर (निष्कपटता से व्यवहार कर)। लघ्वायाहि (जल्दी आओ)। सन्नीडमाह। सन्नीडम् इतीडया सह वर्तमानं यथा स्यात् तथा। सत्वरं याति। सत्वरम् इत्वरया सह वर्तमानं यथा स्यात्तथा।

भट्ट क्षीरस्वामी किया विशेषणों की कर्मता में यह उपपत्ति देते हैं— किया हि घातूनामन्तरङ्गं कर्मः। कि करोति भवतीति । अत एव किया-विशेषणानां कर्मत्वं स्मरन्ति—शोभनं घटो भवति ।

१. वस ब्रह्मचर्यं श्वेतकेतो । गामट (भिक्षां चर) । पौलस्त्यमाहवे हत्या रामोऽयोध्यां न्यवर्तत । जित्वा रिपून्महावीरो नगरं स्वं प्रतस्थिवान् । तस्माद् बुद्धिवृद्धः सार्धमासीत मन्त्रम् (कौट० १।१४।११) । अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेद् ब्राह्मणजीविकाम् (मनु० ४।११, ७।३२) । श्वोभूतां पौर्णमासीमुपवसेत् (गौ० घ० ३।९।४) । यामेव रात्रि ते दूताः

अधिशीङ्स्थासां कर्म (१।४।४६) । अधिपूर्वक शी, स्था, और आस् धातुओं के आधार की कर्म-संज्ञा होती है—अद्यापि शयनमधिशेषे। अहो आलस्यम्। न ग्रामंन वा नगरमधितिष्ठन्ति यतयः। प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवान्यात्ममायया (अपनी प्रकृति को आधीन करके) । आसनमध्यास्स्व चिरं स्थितोसि (आसन पर बैठिए, अप देर से खड़े हैं)।

श्रमिनिविशश्च (१।४।४७)। अभि-नि-पूर्व विश् धातु के आघार की कर्मसंज्ञा होती है—कल्याणबुद्धयः सन्मार्गमिनिविश्वन्ते (सुमित लोग सन्मार्ग में दृढ़ता से लग जाते हैं)। कहीं-कहीं कर्मसंज्ञा नहीं भी होती—अर्थकामे- ज्विमिनिविर्ट्युर्जानो धर्मः ( अर्थ और काम में आसक्त लोगों को धर्म

प्रविश्वान्ति स्म तां पुरोम् । भरतेनापि तां रात्रि स्वप्नो वृष्टोऽ यमप्रियः ॥ रा० २।६९।१। यत्किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रवद्यात्तु त्रयोवशीम् (मनु० ३।२७३) । यहाँ वस् आदि अकर्मक घातुओं के प्रयोग में भी जो ब्रह्मचर्य आदि कर्म हैं, उसकी उपपत्ति यह है कि ये घातुएँ अपने अन्दर सकर्मक घातुओं के अर्थ को लेकर प्रयुक्त हुई हैं। यहाँ वस्—अनुतिष्ठन् वस । अट—अनुसरस्रट । न्यवर्तत— उद्दिश्य न्यवर्तत । प्रतस्थिवान्—उद्दिश्य प्रतास्थिवान् । आसीत—उद्दिश्य आसीत । जीवेत्—अवित्य जीवेत्, उपजीवेत् । उपवसेत्—अवगम्य उपवसेत् पौर्णमासी गम्यमान 'अवगम्य' का कर्म है । अर्थ यह है कि कल पौर्णमासी है यह जानकर उससे पूर्व दिन चतुर्दशी में उपवास करे । प्रविश्वन्ति—प्राप्य प्रविश्वन्ति । त्रयोदशीं प्राप्य । यहाँ भी 'प्राप्य शेष है ।

अनुजातो हि मां सर्व गुंणैः अच्छो ममात्मजः (रा० २।२।११)। यहाँ अनुजातः अनुरुघ्य (अथवा अनुसृत्य) जातः। अनुरोध रूप धात्वर्थ को अपने अन्दर लेकर प्रयुक्त हुई जन् धातु सकर्मक हो गई है ऐसा हमारा निश्चित मत है, जैसा कि अनौ कर्मणि (३।२।१००) में कर्म उपपद होने पर अनुपूर्वक जन् धातु से 'ड' प्रत्यय विधान करते हुए आचार्य 'अनुजन्' को सकर्मक मानते हैं। पर आश्चर्य है रामायण के टीकाकार यहाँ 'अनु' को अनुर्लक्षणे (१।४।८४) से अथवा लक्षणेत्यम्भूताच्यान० से कर्मप्रवचनीय मानकर दितीया का समर्थन करते हैं। केवल महेश्वर अनुजातः अनुसृत्य जातः ऐसा अर्थ करता है और अनुर्लक्षणे आदि सूत्रों को उद्धृत नहीं करता। अनुर्लक्षणे में हेतुभूत लक्षण लिया जाता है, सो उसका यहाँ विषय नहीं। इत्यम्भूताच्यान भी यहाँ संगत नहीं। 'जातः' कहने से इत्यम्भूतः, ऐसा है, इस प्रकार का है, इस अर्थ का कुछ भी आख्यान (कथन) नहीं होगा।

जानना दुष्कर है) । या या संज्ञा यस्मिन्यस्मिन्संज्ञिन्यभिनिविञ्ञते (भाष्य) । स्मरण रहे अभि और नि जहाँ दोनों उपसर्ग एक साथ इसी निर्दिष्ट कम से प्रयुक्त हुए हों वहाँ आधार की कर्मसंज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं । 'निविञ्ञते यदि शूकशिखा पदे, यदि पैर में शूक की नोक लग जाती है । केवल 'नि' होने से 'पद' की कर्मसंज्ञा न हुई।

उपान्वध्याङ्वसः (१।४।४८)। उप, अनु, अघि, आ (ङ) पूर्वक वस् (रहना) का आधार कर्मसंज्ञक होता है—इमे हिमाद्रेष्ठपत्यकाम् उपवसन्ति (ये हिमालय की तराई में रहते हैं)। एतेऽनूपमनुवसन्तीति प्रायः शीतकेन ज्वरेण बाध्यन्ते (ये जलप्राय प्रदेश में रहते हैं इसलिए प्रायः मलेरिया इन्हें सताता है)। न शूद्रराज्यमधिवसेत् (शूद्र के राज्य में न रहे)। यो हि षण्मासान्याममावसेत्स व्यामुह्येत् (जो छः मास ग्राम में रहे वह मूर्खं हो जाय)। जब उप-पूर्वक वस् का अर्थ लङ्घन (न खाना) हो तो आधार की कर्मसंज्ञा नहीं होती—वन उपवसन्ति मुनयः (मुनि वन में उपवास करते हैं)।

उपपदिविभक्तेः कारकविभिक्तिर्बलीयसी अर्थात् उपपद के योग से जो विभिक्ति प्राप्त होती है उसे बाघ कर कारक-विभिक्त होती है—नमस्करोति देवान्—यहाँ 'नमः' के योग में चतुर्थी प्राप्त थी, करोति का अनुक्त कर्म होने से 'देवान्' में द्वितीया हुई।

तृतीया

साधकतमं करणाम् (१।४।४२)। किया की सिद्धि में जो पदार्थ अत्यन्त उपकारक हो उसे "करण" कहते हैं। जिसके व्यापार के होते ही किया की निष्पत्ति हो वही अत्यन्त उपकारक समझा जाता है।

कर्नृ करण्योस्तृतीया (२।३।१८)। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया होती है—नियतिः केन लड्डघ्यते। यहाँ तिड प्रत्यय कर्मवाची है (कर्मवाची होने पर ही तो आत्मनेपद और यक् हुआ है)। अतः कर्त्ता अनुक्त है सो उसमें तृतीया हुई। अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् (मनु० ७।५५)। वयोभिः लादयन्त्यन्ये प्रक्षियन्त्यनलेऽप्सु वा (मनु० ३।२६१)। सहजेन वियुज्यन्ते पर्ण-रागेण पादपाः। अन्येनान्यस्य विश्लेषः कि पुनर्न भविष्यति ॥ (बुद्धचरित ६।४९)। अलमियद्भिः कुसुमैः (शकुन्तला)। इतने पुष्प पर्याप्त होंगे। अलम्-पर्याप्तम्। यहाँ भी अनुक्त कर्ता में तृतीया हुई। यस्तम्न वेद

१. कियायाः परिनिष्पत्तियंद्व्यापारादनन्तरम् ।

किम्चा करिष्यति (ऋ० १।१६४।३९) । जो उसे नहीं जानता वह ऋक्पाठ से क्या करेगा? येन मन्त्रेण जुहोति तद्यजुः (शत० ब्रा०) । अहन् वृत्रमिन्द्रो वज्रोण (ऋ० १।३२।५) । न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम् । यहाँ तिङ प्रत्यय कर्तृ वाची है अतः करण (चक्षुः) अनुक्त है सो उसमें तृतीया हुई। पश्यन्ति सर्वे चक्षवा न सर्वे मनसा विदः (अथर्व० १०।८।१४) । इसी प्रकार असिना कुन्तित शिरांसि शत्रुणाम् । नायमात्मा प्रवचनेन (व्याख्यानेन) लम्यो न मेथया न बहुना श्रुतेन । कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता (=प्राप्ताः) जनका-दयः । पद्भ्यां स कुरुते पापं यः कलिङ्गान् प्रपद्यते (बौ०घ० १।१।३।१६) । नाञ्जलिना पयः पिबेत्। न मुखेनाग्निमुपधमेत् (आग में मुंह से फूंक न लगाए ) । वास्यैकं तक्षतो बाहुं चन्दनेनैकमुक्षतः । नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयन्तुभयोस्तयोः (भारत शां०), जो मेरी एक बांह को वासी से छीलता है और जो दूसरा मेरी दूसरी बांह को चन्दन का लेप करता है उनमें न तो एक का इष्ट चिन्तन करता हैं और न दूसरे का अनिष्ट । कृच्छा धर्मसमाप्तिः समाम्नानेन लक्षणकर्मणा तु समाप्यते (आप० घ० २।२९।१३) । प्रजाभिस्तु बन्धुमन्तो राजानो न ज्ञातिभिः (हर्षचरित ५, पृ० १५८)। गबां शतसहस्रोण दीयतां शबला मम (रा०१।५३।९) । यहाँ दान-प्रतिदान-द्रव्य-विनिमय है। अर्थ यह कि एक लाख गौओं के बदले में यह शबला (कामधेनु) मुझ (विश्वामित्र) को दीजिये। इस व्यवहार में 'शतसहस्र' की करणता स्पष्ट है। निषण्णो भूवि जानुभ्याम् (वामन पु० ५२।२२)। सोमेन पूर्ण कलशं विभवि (अथर्व० ९।४।६) । भोजयित्वा सह भात्रा रामं पक्वफलादिभिः (अध्यात्म रा० १।५,११) । यहाँ भोजयित्वा=भोजनेन तर्पयित्वा । द्वादश बाह्मणान् पश्चाद् भोजयेन्मधूपायसैः। भोजनपूर्वक तर्पण में तात्पर्य है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः (कठ० उ०१।१।२७) । विभागं चेत्पिता कुर्याद् इच्छया विभजेत् सुतान् । ज्येष्टं वा श्रेष्टभागेन ...।। (याज्ञ० २।११४) । श्रेष्टभागेन दत्तेन । ज्येष्ठम्' इस का भी विभजेत् में अन्वय है । धनुषा विष्यति मृगान् इत्यादि में जानो।

पुण्येन दृष्टो हरि:। यहाँ पुण्य के दर्शन किया में व्यापृत न होने से वह करण नहीं; हेतु है। पुण्य दर्शनयोग्यता को सम्पादन करता है, दर्शन किया को नहीं। सो यहाँ हेतु में तृतीया है, करण में नहीं।

न केवलं श्र*्यमाणैव क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका गम्यमानाऽपि* । यह काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति के कर्ता वामन का वचन है । अर्थ यह कि न केवल श्रूयमाण कियापद के साथ अन्वय होने से किसी दूसरे प्रातिपदिक (नाम) से कारक विभक्ति होती है, गम्यमान (जो प्रयुक्त तो नहीं पर वाक्यार्थ से प्रतीत हो रहा है) कियापद भी उसमें निमित्त हो जाता है—अलं महीपाल तव अमेण । यहाँ 'श्रम' गम्यमान साघन किया का करण है सो इससे तृतीया हुई। अलम्=न । हे महीपाल तव श्रमेण न किमपि सेत्स्यति, मा श्रमः इत्यर्थः । ऐसा वाक्यार्थ होता है। इसी प्रकार कृतं प्रलापेन । अलं रुवितेन (रोने से कुछ न बनेगा अर्थात् मत रो)। अलं महतामपवादेन। सुन्दरि न मे मालविकया कश्चिदर्थः । अपेहि, न मेऽस्ति कार्यं (=प्रयोजनम्) त्वया (साध्यमिति शेषः)। कि मधुना कि विधुना कि सुधया कि वसुधयाऽखिलया। (साध्यमिति शेषः) यदि हृदयहारिचरितः पुरुषः पुनरेति नयनयोरयनम्।। कि कार्यं कनकेन तेन भवति च्छेदाय कर्णस्य यत् (पञ्चतन्त्र)। (साध्यमिति शेषः)। हिरण्येनाथिनो भवन्ति राजानः (भाष्य) । एभिस्तुवैरीथनो भूषण-मृजाक्षमेः स्वर्णकाराः (दश कु०)। इन दो उदाहरणों में तद्धितान्त 'अथिनः' के एकदेश अर्थ (=प्रयोजन) का अध्याहार्य साधन किया में अन्वय है जिस किया का हिरण्य तथा तुष करण हैं । **हिरण्येनाथिनः** —हिरण्येन साध्यो योऽर्थः (अत एवासंनिहितः) तेन तद्वन्तः । ये व्यर्था द्रव्यपरिग्रहैः (आप० घ० २।२६। १७)। व्यर्थाः — विगतोर्थः (द्रव्यपरिग्रहैः साघ्यः) येषां ते । यहाँ समास के एकदेश अर्थ (=प्रयोजन) का अनुक्त साघन क्रिया में अन्वय है, जिसका 'द्रव्यपरिग्रह' करण है । यद्यथिता तु दारैः स्यात् क्लीबादीनां कथञ्चन (मनु० ९।२०१)। इस मनु वाक्य को 'यदि ते क्लीबादयो दारैर्राथनः स्युः' ऐसे अनूदित किया जा सकता है। तब उक्त रीति से 'दार' की करणता स्पष्ट है। अिय निरनुकोशस्य पुत्त्रो, मा चापलम् (कुन्दमाला) । यहाँ 'कुरुतम्' कियापद गम्यमान है। इस किया का अनुक्त कर्म होने से 'चापल' से द्वितीया हुई।

गन्तव्य-स्थान को पहुँचने के लिए मार्ग निश्चय ही करण है । सुजनो हि पथा याति नापथा (सज्जन मार्ग से चलता है, कुमार्ग से नहीं) । विणवसार्थों जलवर्त्मना विदेशं प्रस्थितः में पथिन्, अपिथन्, वर्त्मन् से तृतीया हुई । हाँ, जहाँ मार्ग ही गन्तव्य है, वहाँ कर्म में द्वितीया निर्वाध होगी—पन्थानं गच्छति, अध्वानं याति । नित्यं पन्थानं गच्छतीति पान्थः (मुसाफिर जो चलता रहता है) ।

यह नियम नहीं कि अमुक पदार्थ का जो वास्तविक स्वरूप है उसके अनुसार उसका कारकत्व निश्चित हो । बहुत कुछ कल्पना पर निर्भर है । शिष्टों के व्यवहार में देखा गया है कि गत्यर्थक और घारणार्थक घानुओं के प्रयोग में यान (सवारी) अथवा शरीर के अंगों को करण माना गया है यद्यपि वे आधार स्वरूप हैं—रथेन याति । आत्मनः पदं विमानेन विगाहमानः (रघवंश १३।१) (आकाश को विमान में बैठकर पार करता हुआ ) । न भारं शिरसा बहेत् (अष्टाङ्ग० सूत्र० २।३८) । मध्येन सा वेदिविलग्नमध्या बलित्रयं चारु बभार बाला (कुमारसम्भव) । गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्य-मिवास्य शासनम् (किरात १।२१) । अतः आधार मानकर रथे याति इत्यादि नहीं कह सकते ।

दिवः कर्म च (१।४।४३)। देवन किया (जुआ खेलना) के साधकतम कारक की कर्मसंज्ञा भी होती है। यथाप्राप्त करण संज्ञा भी। करण—अक्षेमी दोव्यः कृषिमित्कृषस्य (ऋ० १०।३४।१३) कर्म—योऽक्षान्दीव्यति स परिदेवयते (जो पासों से खेलता है वह पछताता है)।

संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मिश्य (२।३।२२) सम्-पूर्व ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से तृतीया होती है—मात्रा संजानीते (माता के साथ अनुकूलता से वर्तता है, माता के साथ एकमत वाला है । पक्ष में यथाप्राप्त द्वितीया भी होती है । मातरं संजानीते । मातरं संजानाति (माता को उत्कण्ठापूर्वक स्मरण करता है) । अतं संजानीते (सौ रूपया दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करता है) । सम् ज्ञा का ढूंढ़ना अर्थ नहीं है ।

करणे च स्तोकाल्पक्टच्छ्रकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य (२।३।३३)। अद्रव्यवाची करण-कारक स्तोक, अल्प, कृच्छ्र, कितपय से पञ्चमी भी होती है, यथा-प्राप्त तृतीया भी—स्तोकान्मुक्तः। स्तोकेन मुक्तः (थोड़े में ही छूट गया)। कृच्छ्रान्मुक्तः। कृच्छ्रेण मुक्तः। (दुःख भोगने से छूटा)। द्रव्यवाची होने पर तृतीया ही होगी। स्तोकेन विषेण हतः (थोड़े से विष से मारा गया)।

चतुर्थी

कर्मणा यमिन ने ति स सम्प्रदानम् (१।४।३२)। दान किया के 'कर्म के साथ कर्ता जिसे जोड़ता है वा जोड़ना चाहता है उस पदार्थ को सम्प्रदान कहते हैं। दान का अर्थ है फिर न लेने के लिए अपना स्वत्व (अधिकार) हटाते हुए दूसरे का स्वत्व (अधिकार) बना देना।

दिव् का व्यवहार अर्थ लेने पर अर्थ होगा—पासे फेंकता है । द्वितीया सिद्ध ही है ।

२. माँ को अच्छी तरह जानता है—यह मूलार्थ था। पंजाबी आदि प्रादेशिक भाषाओं में अब भी ऐसा कहने की रीति है।

चतुर्थी सम्प्रदाने (२।३।१३)। सम्प्रदान में चतुर्थी होती है। विप्राय गां दवाति। वितरित पारितोषिकं छात्राय। वि यो रत्ना भजित मानवेम्यः (ऋ०४।४४।१)। अहं दाजुषे विभजामि भोजनम् (ऋ०१०।४८।१), मैं हविः देने वाले को भोजन देता हूँ। पुत्रेभ्यो विभजते धनं पिता। पात्रेभ्यः प्रतिपादयित (=ददाति) विद्यां गुरुः। अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्। (मनु०९।२४४)। बलिनेऽपंयत्यात्मानमबलः। अर्थास्त्यजत पात्रेभ्यः —योग्य व्यक्तियों को दान दो। (भारत उद्योग ५९।२१)। अल्पीयसैव कालेन स ते शावशोकविर्तित वितरिष्यति (हर्ष० पृ०१७)। पितृभ्यो निपृणाित पिण्डान् (पितरों के पिण्ड देता है)। निर्यात्य वरं सफलं सपुष्पं तस्म नरेन्द्राधम-पृश्वाय (भा० वन० १७६।१०) निर्यात्य=प्रत्यप्यं, संशोध्य। ब्राह्मणाय बुभुक्षितायौदनं वेहि, स्नातायानुलेपनं, पिपासते पानीयम् (निरुक्त ७।१३)।

कहीं-कहीं अधिकरणता की विवक्षा करके दानार्थक घातुओं के प्रयोग में सप्तमी भी देखी जाती है—वितरित (=ददाति) गुरुः प्राक्ते विद्यां यथैव तथा जडे (उत्तररामचिरत)। दिखान् भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम् (हे कुन्तीपुत्र गरीबों का पालन कर, घनी को घन मत दे)। श्रुतवृत्तोपपन्ने वा बाह्मणे प्रतिपादयेत् (मनु०९।२४४)। अधिजने च किमिच नाति-सृजन्ति महान्तः (हर्ष० पृ०२५६)। अतिसृजन्ति =ददित, देते हैं।

श्रशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्ययें तृतीया वक्तव्या । अशिष्ट-व्यवहार (प्रतिषिद्धाचरण) में सम्प्र पूर्वक दा (ण्) देना म्वा० के प्रयोग में सम्प्रदान में तृतीया होती है, चतुर्थी नहीं—-दास्या सम्प्रयच्छते (तया रंस्य इति)। (दासी को संभोगेच्छा से धन देता है)।

क्रियया यमभिप्रे ति सो पि सम्प्रदानम् । क्रिया के साथ भी जिस पदार्थं को कर्ता जोड़ना चाहता है वह भी सम्प्रदान होता है । अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की घातुओं के प्रयोग में इस वार्तिक की प्रवृत्ति होती है—युद्धाय संनह्यते । पत्ये क्रेते । श्राद्धाय निगहंते । (श्राद्ध की निन्दा करता है) । गुरवे भिक्षां निवेदयति । यजमानाय पुराणमाचष्टे पौराणिकः (पुराणपाठी यजमान को पुराण पढ़कर सुनाता है) । यच्छ्रेयः स्याग्निश्चितं बूहि तन्मे (जो निश्चित कल्याण है वह मुझे किहए ) । धृतराष्ट्रात्मजं तस्में भीमसेनाय घीमते । शयानं सिल्ले सर्वे कथयामो धनुर्भृते (भारत शल्य० ३०।३३) ।। चक्षुष्मते शृष्वते ते ब्रवीमि (ऋ० १०।१८।१) । गां घयन्तीं परसमें नाचक्षीत (गौ० घ० १।९।२४) । यो हि यस्मा उपकरोति स तेन सम्यग् दृष्टो भवति (दुर्गनिष्कत १०।२२) ।

कर्मणा यमिपेरेति—सूत्र में अन्वर्थसंज्ञा मानी गई है अर्थात् सम्यक् प्रदीयतेऽस्मै तत्सम्प्रदानम्—जिसे कुछ दिया जाय और वापस न लिया जाय वह सम्प्रदान है। अतः रजकस्य वस्त्रं ददाति । घनतो पृष्ठं ददाति (मारते हुए को पीठ देता है)। यहाँ रजक और घनत् से चतुर्थी नहीं होती। पर भाष्यकार ऐसी अन्वर्थ संज्ञा को स्वीकार नहीं करते। उनका 'खण्डकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति' यह प्रयोग इस बात का सुचक है। इसी प्रकार न जूद्राय मित दद्यात्' इस मनुवचन में भी शूद्र से चतुर्थी हुई। यहाँ कुछ भी देना नहीं। 'मित दद्यात्' का अर्थ तो 'मतेर्जनकं शास्त्रमुपिदशेत्' है। भाष्यकार के मत में कैसी भी दानिकया क्यों न हो सम्प्रदान संज्ञा हो जायगी। उनके मत में रजकस्य वस्त्रमित्यादि में सम्प्रदान की अविवक्षा में शैषिकी (सम्बन्ध मात्र से होने वाली) षष्ठी हो जायगी। स्नातकस्य च राजश्च पन्या देयो वरस्य च (मनु० २।१३८)। यहाँ दान त्याग मात्र है और वह भी मार्ग से परे हटना, अतः चतुर्थी न होकर शैषिकी षष्ठी हुई।

हच्यर्थानां प्रीयमाणः (१।४।३३)। हिच (पसन्द आना) अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसे पसन्द आता है (जो प्रसन्न होता है) उसे सम्प्रदान कहते हैं—संस्कृतं मे यथा रोचते न तथा वागन्तरम् (=अन्या वाक्) (रोचते=हचिविषयी भवति)। नारदाय रोचते कलहः। नाट्यं मे यथा स्वदते न तथा काव्यम्। अपां हि तृष्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा (नैषध), जल से तृष्त पुरुष को मधुर सुगन्ध वाला शीतल जल नहीं भाता।

स्लाघह्न ड्रस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः (१।४।३४) । श्लाघ्-स्तुति करना, हन् (छ)-छिपाना, स्था-ठहरना, शप्-शपथ लेना के प्रयोग में जिसे स्तुति आदि जतलाना इष्ट हो उसकी सम्प्रदान संज्ञा है—नृपाय श्लाघते बन्दी (सूत राजा को जतलाना चाहता हुआ उसकी स्तुति करता है) । (नृपं श्लाघमानस्तां श्लाघां तमेव ज्ञपियतुमिच्छति)। पुत्रायापहनृते धनं विणक् (बनिया पुत्र को बतलाना चाहता हुआ किसी दूसरे से घन को छिपाता है)। तापसाय तिष्ठते उप्सराः, तपस्वी के प्रति अपनी इच्छा को प्रकाशित करना चाहती हुई ठहरती है । यहाँ स्था से अभिप्राय प्रकाशन अर्थ में 'प्रकाशनस्थयाख्ययोश्च' इस सूत्र से आत्मनेपद होता है । प्रियायं शपते कामुकः (कामुक अपनी प्रिया को जतलाना चाहता हुआ शपथ लेता है)। यहाँ 'शप उपलम्भने' इस वार्तिक से शप् से आत्मनेपद होता है। वेवदत्ताया-पहनृते—कई लोग इसका यह अर्थ करते हैं—सन्निहतमेव वेवदत्तं धनिका-

हेरपलपति अर्थात् देवदत्त के विद्यमान होते हुए भी घनिक आदि से कह देता है कि वह यहाँ नहीं है।

धारेरुत्तमणीः (१।४।३५)। ण्यन्त घृ(ङ) के प्रयोग में उत्तमणं (उत्तम ऋणे—जो ऋण के विषय में उत्तम, जिस का ऋण किसी दूसरे ने देना है) सम्प्रदान संज्ञक होता है। स में अतं मुद्रा राजतीर्घारयित न च निर्यातयित, उसे मेरे सौ रुपये देने हैं, पर लौटाता नहीं। ऋषिम्यो बहुमानं घारयामः। यहाँ सम्बन्धमात्र में षष्ठी प्राप्त थी उसके रोकने के लिए सम्प्रदान संज्ञा विधान कर दी।

स्पृहेरीप्सितः (११४।३६)। स्पृह—चाहना (अदन्त चुरादि) के प्रयोग में इच्ट पदार्थं की सम्प्रदान संज्ञा होती है—विद्यावित्ता वयं नापातरमणीये म्यः परिणितिविरसे म्यो विषये म्यः कल्याऽपि स्पृह्यामः । कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्त्रे भ्यः पुत्त्रिणः स्पृह्मम् । (भारत द्वो ० १९५।१०)। इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृह्यन्ति (ऋ० ८।२।१८)। उपस्पृशंस्त्रिषवणं मधुन्यन्तं न त्वयनाय स्पृह्यन्तं (ऋ० ८।२।१८)। उपस्पृशंस्त्रिषवणं मधुन्यन्तं न नायोध्यायं न राज्याय स्पृह्ये उहं त्वया सह (रा०२।९५।१७)।। उपस्पृशंस्त्रिषवणम्—तीनों सन्ध्याओं में स्नान करता हुआ। ईप्सिततम होने पर तो कर्मसंज्ञा अव्याहत होगी—प्राकृतास्तु स्पृह्यन्ति लौकिकानर्थान्, सामान्य लोग एकमात्र लौकिक अर्थों को चाहते हैं।

मुध्र हेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः (१।४।३७) । कुष्, द्रुह् (हानि पहुँचाने की इच्छा करना), ईर्ष्य म्वा० (न सहना), असूञ् (कण्ड्वादि)— इन धातुओं के और इनके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप हो वह सम्प्रदान-संज्ञक होता है—मा नः कुषः पज्ञुपते (अथर्व० ११।२।१९-२०) । अपराद्धाय शिष्याय कुध्यति गुरुः । उत्तरं वक्तीति रुष्यति माता कन्यकार्ये, जवाब देती है, इसलिए माता पुत्री पर कुद्ध होती है । किमित्यकारणमेव मे भामसे भामिनि, हे चण्डि बिना कारण ही मुझसे क्यों बिगड़ती हो ? अयं ह तुम्यं वरुणो हणीते (ऋ० ७।८६।३) । किमस्मम्यं जातवेवो हणीषे (ऋ० ७।१०४।१४), हे अग्ने तू हमसे क्यों कोध करते हो । पाणिनि धातु पाठ में हणीड कण्ड्वादि है ।

कोघ आदि कोपप्रभव (कोपजन्य) लिए जाते हैं। इसीलिए सामान्य रूप से 'यंप्रति कोपः' ऐसा कहा। न हाकुपितः कुष्यित इस भाष्य वचन से स्पष्टतर ज्ञापित होता है कि कोप और कोष समानार्थक नहीं हैं। कोप कोघ का पूर्वरूप है, कोघ उसका उद्भृत उत्तररूप है, अतः कादम्बरी आदि में कुप्यन्ति हितवादिने' इत्यादि में चतुर्थी असाघु ही है। षष्ठी ही साघ्वी है। हन्त्येष नियमाद् वध्यानवध्येषु न कुप्यति (रा० २।२।४६)। यहाँ अधिकरण की विवक्षा में सप्तमी भी निर्दोष है। रामायण में एक स्थान (१।४९।७) पर द्वितीया का प्रयोग भी मिलता है— इदानीं कुप्यते (= कुप्यति) देवान् देवराजः। यह असमाघेय है। कुप् निश्चित ही अकर्मक है।

विविघं बाधिताः प्रजा राज्ञे बुद्ध्येयुरिति किं चित्रम् । न दूये सात्वती-पून्यंन्महामपराध्यति (माघ २।११) । अपराध्यति=द्रुह्मति । कुशलेभ्यश् **छात्रेम्य ईर्ध्यन्त्यकुशलाः**, कुशल छात्रों के प्रति दूसरे डाह करते हैं। ईर्घ्यात लक्ष्मीः सरस्वत्यं तेन नेते एकाधिकरणे भवतः, लक्ष्मी सरस्वती को देखकर जलती है इसलिए ये दोनों एक स्थान में नहीं रहतीं। यस्मा **इरस्यसीदु न्वर्यो** (ऋ० १०।८६।३) । इरस् घातु कण्ड्वादि ईर्ष्यार्थ में पढ़ी है। यः सलु हताशो गुरुम्योप्यसूयित (गुरूणां गुणेषु दोषानुद्भावयित) न तस्मे विद्याकणमि वितरन्ति गुरबः। परन्तु जहाँ ईर्ष्या तो है पर कोप-जनित नहीं और जिसके प्रति ईर्ष्या है उसके प्रति कोप नहीं वहाँ सम्प्रदान संज्ञा नहीं होती— भार्यामीर्व्यात (मैनामन्यो द्राक्षीदिति) । परेरीक्यमाणां भार्यां न सहते इत्यर्थः । यह नहीं सहता कि कोई दूसरा उसकी स्त्री को देखे । अक्षान्तिरीर्ष्या—अमरकोष के इस वचन का व्याख्यान करते हुए श्रीक्षीर-स्वामी लिखते हैं---भार्यादेः परदर्शनासहने रूढाऽक्षान्तिरीर्ष्या । अयं तु परोत्कर्षासहनं मात्सर्यमीष्यां मन्यते। इस कथन से पता लगता है कि क्षीरस्वामी के अनुसार भार्यादि विषयक परदर्शन का न सहना ईर्ष्या का प्रसिद्ध अर्थ है।

शुधद्र होरुपसृष्टयोः कर्म (१।४।३८)। उपसर्ग-सहित कृष् और द्रुह् के प्रयोग में जिसके प्रति कोप हो उसकी कर्म संज्ञा होती है, सम्प्रदान संज्ञा नहीं — न खलु तामभिकृद्धो गुरः, क्या गुरु (कण्व) ने उस (शकुन्तला) पर कोध नहीं किया? कृष्यन्तं न प्रतिकृष्येत् (मनु० ६।४८)। स्वस्थोपका-

१. इस सूत्र में कुछ घातुओं के पढ़ने का यह प्रयोजन है कि इन्हीं और इनके समानार्थक घातुओं के प्रयोग में उक्त सम्प्रदान संज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं। अतः मा स्नाता स्नातरं द्विसन्मा स्वसारमृत स्वसा (अथर्व०)— यहाँ द्विष् के प्रयोग में स्नातृ और स्वसृ शब्दों से द्वितीया हुई। द्विष् का अर्थ 'पसन्द न करना, है। इसलिए जड़ वस्तु के प्रति भी द्वेष सङ्गत है—औषषं द्वेष्टि इन्जः, रोगी को औषत्र अच्छा नहीं लगता।

रिणोऽप्यभिद्रह्यन्ति कृतघ्नाः, अपने उपकारकों का भी कृतघ्न लोग बुरा चाहते हैं । मा नो मर्ता अभिद्रहृत् (ऋ० १।५।१०), मनुष्य हमारे साथ द्रोह न करें।

राधी द्यो र्यस्य विप्रश्नः (१।४।३९)। राष् (दिवा०) और ईक्ष् (भ्वा०) के प्रयोग में जिसके विषय में अनेक प्रकार का प्रश्ना हो उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है—देवदत्ताय राध्यित गर्गः। देवदत्ताय कार्यत गर्गः। देवदत्त के अच्छे बुरे भाग्य पर विचार करता है, ऐसा यहाँ अर्थ है। राघ् का अर्थ है साधना। यहाँ शुभ अशुभ दैव का पर्यालोचन अर्थ है। सो धातु के अर्थ के अन्दर ही 'कर्म' (देव) उपसंगृहीत हो जाता है, जैसे 'जीव प्राणधारणे' यहाँ। जहाँ ऐसा होता है वहाँ धातु अकर्मक हो जाती है। इसी लिए राघ् और ईक्ष् दोनों ही यहाँ अकर्मक हैं। और अकर्मक राघ् (अर्थ चाहे कुछ भी हो) दिवादिगणी समझी जाती है। राघो अकर्मकाद् वृद्धावेव—अकर्मक राघ् से ही स्थन् होता है जैसे वृद्धि अर्थ में। सम्बन्धमात्र में देवदत्त से षष्ठी प्राप्त थी, उसे रोकने के लिए सम्प्रदान संज्ञा करके चतुर्थी का विधान किया है।

प्रत्याङ्ग्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता (१।४।४०)। प्रतिपूर्वक और आङपूर्वक श्रु घातु के प्रयोग में पहले होने वाली प्रेरणा किया के कर्ता की सम्प्रदान संज्ञा होती है—हरिश्वन्द्रो विश्वामित्राय राज्यं प्रतिश्रुणोति, राज्य देने की प्रतिज्ञा करता है। मित्रं मित्राय साहायकमाश्रुणोति। यहाँ प्रतिपूर्वक तथा आङपूर्वक श्रु का अर्थ प्रतिज्ञा करना है। जब कोई प्रतिज्ञा करता है कि में यह वस्तु दूँगा अथवा यह काम करूँगा उससे पहले कोई दूसरा उसे प्रेरणा करता है कि यह वस्तु आप मुझे दो अथवा यह कार्य मेरे लिए करो। इस प्रेरणारूप पूर्व-किया के कर्त्ता की यहाँ सम्प्रदान संज्ञा विधान की है। दूसरे शब्दों में जिसे वचन दिया जाय (जब प्रतिश्रु अथवा आश्रु का प्रयोग हो) उसे सम्प्रदान कहते हैं।

श्रनुप्रतिगृण्श्च (१।४।४१)। अनु-पूर्वक तथा प्रति-पूर्वक गृ (क्रघादि० उच्चारण करना) के प्रयोग में जो पहले होने वाली शंसन (पढ़ना) किया के कर्ता की सम्प्रदान संज्ञा होती है—होत्रेऽनुगृणात्यच्चर्युः, अध्वर्यु नाम का ऋत्विक् होता नाम के ऋत्विक् का उत्साह बढ़ाता है। होता पहले शस्त्र पढ़ता है, पीछे अध्वर्यु उसका शब्द से अनुगमन करता हुआ उत्साह बढ़ाता है।

१. 'विप्रश्न' शब्द 'दैवविषयक नाना-प्रश्न' इस अर्थ में रूढ है, अतएव अमर दैवज्ञा, विप्रश्निका, ईक्षणिका इन्हें पर्याय रूप में पढ़ता है।

परिकयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् (१।४।४४)। परिक्रयण (किराये पर लेना, वेतनादि से अपने अघीन करना) अर्थ में जो अत्यन्त उपकारक साघन है उसकी विकल्प से सम्प्रदान संज्ञा होती है। पक्ष में करण संज्ञा तो सिद्ध ही है—प्रतिमासं दानीयम्यः शताय रूप्यकेम्यः परिक्रीतोऽयं दासः, सौ रुपया प्रति मास वेतन पर इसे नौकर रखा है। पक्ष में प्रतिमासं दानीयः शतेन रूप्यकः परिक्रीतोऽयं दासः। विशतये रूप्यकेम्यः (विशत्या रूप्यकः) परिक्रीतिमदं गेहमस्माभिः, हमने यह मकान २० रुपया किराये पर लिया है। परिक्रयण में 'परि' शब्द समीप अर्थ को कहता है। परिक्रयण का अर्थ हुआ लगभग क्रयण (खरीदना)। जो खरीदा जाय उस पर सदा के लिए पूरा-पूरा अधिकार होता है, परिक्रयण में थोड़े समय के लिए। नियतकालं भृत्या (=वेतनेन) स्वीकरणम् (=स्ववशे करणम्) परिक्रयणम्।

क्रियार्थोपपदस्य च कर्मीण स्थानिनः (२।३।१४)। जिस अप्रयुज्यमान घातु का क्रियार्था किया को कहने वाली दूसरी घातु उपपद हो उस घातु के 'कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है—एषेभ्यो वनं निर्गच्छन्ति वर्णनः, ब्रह्मचारी लकड़ी लाने के लिए वन को निकल जाते हैं। यहाँ एघेम्य:=एघानाहर्तुम् अथवा एघानाहारकाः) । सो यहाँ आहु जिसका प्रयोग नहीं हो रहा, के तुमुम्नन्त अथवा ण्वुलन्त के कर्म 'एघ' शब्द से चतुर्थी हुई। आह का 'निगै-च्छन्ति' यह उपपद है । 'जाना किया' दूसरी होने वाली किया 'लाना' के लिए हो रही है। अतः यह उपपद धातु कियार्था हुई । दुख्टेभ्यो नमस्कुर्वन्ति शिष्टाः सबलेम्यश्चाबलाः । यहाँ दुष्टेभ्यः=दुष्टाननुकूलयितुम् । सबलेभ्यः =सबलाननुकूलयितुम् । **ब्राह्मणायावगुर्यःव** (मनु०४।१६५) हन्तुं शस्त्रमुद्यम्य≕ब्राह्मण को मारने के लिये शस्त्र उठाकर । स्यन्दन्ते सरितः सागराय, नदियाँ सागर को पहुँचने के लिये बह रही हैं । इन्द्रो वृत्राय वर्ज प्राहरत् (ताण्ड्य ब्रा० १५।४।५) । वृत्राय=वृत्रं हन्तुम् । रावणाय **शरान्धोरान् विससर्ज चम् मुले (रा० ६।१०२।२) । प्रीतः प्रतस्ये पुनराभमाय** (भट्टि १।२४) । आश्रमं गन्तुं प्रचक्रमे इत्यर्थः । आश्रम को चल पड़ा ऐसा अर्थ है।

मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु (२।३।१७)। दिवादि मन् घातु के कर्म में, जो प्राणी से इतर हो, विकल्प से चतुर्थी होती है जब अनादर गम्यमान हो—कामं त्वां बहु मन्यतां लोकः। अहं त्वा तृणाय (तृणं) मन्ये । अहं त्वा बुसाय (बुसं) मन्ये । यदि अनादर न पाया जाय, वस्तुस्थिति का वर्णन हो तो द्वितीया ही होगी —

अश्मानं दृषदं मन्ये, मन्ये काष्ठमुलूसलम् । अन्वायास्तं सुतं मन्ये यस्य माता न पश्यति ॥ (काशिका)

सूत्र में 'अप्राणिषु' के स्थान में 'अनावादिषु' ऐसा पढ़ना चाहिए ऐसा वार्तिककार कहते हैं। यह व्यवस्थित विभाषा है। इसके अनुसार नौ, काक, अन्न, शुना, शुगाल से चतुर्थी नहीं होती। क्वन् से द्वितीया और चतुर्थी दोनों होती हैं—न त्वा क्वानं मन्ये, न त्वा क्वानं मन्ये। ..... उन्नतेष्विन । कारीराष्यव करभाः स्वानि भाराय मेनिरे (शिवभा० २०।३४)। यह चतुर्थी का वैकल्पिक विधान दिवादि मन् के प्रयोग में किया गया है अतः तनादि मन् के प्रयोग में किया गया है अतः तनादि मन् के प्रयोग में चतुर्थी नहीं होगी— न त्वा तृष्ं मन्वे।

गत्यर्थकर्मिण् द्वितीयाचतुथ्यों चेष्टायामनध्विन (२।३।१२)। गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीया और चतुर्थी विभिन्नतयाँ होती हैं, यदि वह कर्म मार्ग नहों और यदि गित शरीर से हो—अस्तिमतोकंः, सम्प्रति गृहान्यामः (सम्प्रति गृहेम्यो यामः )। यान्ति वासाय (वासं) पिक्षणः। वर्षासु प्रामं (प्रामाय) गन्तारः पौराः सीदन्ति। परन्तु इहैव स्थिता वयं पारेसमुद्धं (=समुद्रस्य पारे) लङ्कां मनसा यामः। यहाँ गित मन से है अतः 'लङ्कां मनसा यामः' में लङ्कां से चतुर्थी नहीं हो सकती। हार मनसा जगाम द्वपदात्मजा (द्रौपदी ने भगवान् कृष्ण को स्मरण किया)। अध्वानं (मार्गं, पन्थानं) याति। यहाँ अध्वन् आदि से पक्ष में चतुर्थी नहीं होती। यहाँ आस्थित (—आश्रित) मार्गं से ही चतुर्थी का निषेध है। जहाँ उत्पथ पर चलता-चलता पथ पर आना चाहता है वहाँ पक्ष में पथिन् से चतुर्थी होगी ही—उत्पथन पथं गच्छिति चेत् तदिष वरम्। यो यो हि सनरे पाथँ प्रत्युद्धाति विद्यां पते। स संख्ये विशिक्षस्तीक्ष्णः परलोकाय नीयते (भारत भीष्म० ५५।३४)।। पाथँ प्रत्युद्धाति—अर्जुन के सामने आता है, उसका सामना करता है। विशां पितः=प्रजापितः=राजा।

#### पञ्चमी

ध्रुवमपायेऽपादानम् (१।४।२४) । जो पदार्थ अपाय (=विश्लेष= जुदाई) के साध्य होने पर अवधि माना गया हो वह अपादान-संज्ञक होता है। अपादान पञ्चमी (२।३।२८) अपादान कारक को कहने के लिए पञ्चमी विभक्ति आती है। विद्याशालाभिष्कामन्ति विद्यायिनः। आवेशनाभिर्यान्ति कारिणः, कारीगर कारखाने से निकलते हैं। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्। क्षीणे पुण्ये स्वर्गलोकाच्च्यवन्ते, पुष्य के भोग द्वारा क्षीण हो जाने पर स्वर्गलोक से नीचे

भा जाते हैं। भागिनं भांगान्तुदन्ते (ए० ब्रा० २।७), जिसका भाग है, उसे भाग से परे करते हैं। उद्धर मां शुचः प्रभो।

आचार्यात्पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेषया । पादं सब्रह्मचारिम्यः पादः कालेन पच्यते ।।

स भवास्तारयत्वस्माव् दुःलामर्षमहाणंवात् (भारत ७।२९।५९)। यहां ण्यन्त तारि घातु का वर्षं 'उद्धरण' है। गणाम्नं गणिकाम्नं च लोकेम्यः परिकृन्तित (मनु० ४।२१९)। नदेम्योपि ह्रदेम्योपि पिवन्त्यं व सदा पयः। यहाँ गम्यमान उद्धरण की अविध होने से नद तथा ह्नद से पञ्चमी हुई। न हिमाद्रेनं मुक्ताम्यो न रम्भाम्यो न चन्दनात्। न च चन्द्रमसः शैत्यं नैराश्याद् यदवाप्यते॥ (यो० वा० ५।७४।४३)। रम्भा=कदली। विष्ट्या व्यसनमहाणंवादपारादु-सीणोंऽसि। उत्तीर्णः=उद्गतः। बाहिर आया हुआ। उदक्तमुदकं कूपात्, कूएँ से जल निकाला गया। पुनीहि मां पाष्मम्यः प्रभो। घावतोऽश्वात्पति। यहाँ अवधि 'अश्व' चल है। सूत्र में 'छ्युव' से अभिप्राय उस पदार्थ से है जो जुदाई में अवधि हो और जिस पर उस जुदाई का कोई प्रभाव न हो, अर्थात् जुदाई होने से पहले जो उसका स्वरूप था, जुदाई के पश्चात् भी उसी में (छ्युव) स्थित रहे। परस्परस्मान्मेषावपसर्पतः—यहाँ दोनों मेष अपनी-अपनी अपसर्पण किया (परे हटना) में स्वतन्त्र होने से कर्ता भी हैं और उसी क्रिया के लिए अवधि भी। पर 'परस्पर' शब्द से पञ्चमी होती है। क्योंकि अवधि परस्पर शब्द से कही गई है।

जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम् । निन्दा, विराम (टालना, हटना, यमना) और प्रमाद (घ्यान न देना) अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसकी निन्दा (जिससे घृणा) की जाय, जिससे टला जाय और जहाँ प्रमाद किया जाय उसकी अपादान संज्ञा होती है—कल्याणबुद्धयोऽधर्माजजुगुप्सन्ते न पापबुद्धयः। विरम विरमातो दुष्कर्मण आत्मानं चेत्यरीप्सिस, यदि अपनी रक्षा चाहते हो तो इस दुष्कर्म से टल जाओ, टल जाओ। तदा निविद्यते सोऽर्थात्परिभग्नक्रमो नरः (भा० शां० १०४।४०)। निवेद नैराश्य को कहते हैं। वहाँ भी बुद्धकृत विराम है ही। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, (तै० उ०), वेदपाठ में प्रमाद मत कर। इन उदाहरणों में सर्वत्र विश्लेष तो है पर वह संयोगपूर्वक विभाग-रूप नहीं, बुद्धकृत है। अतः वार्त्तिक का आरम्भ हुआ। हाँ, यदि

अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाऽचलम् ।
 ध्रुवमेवातदावेशात्तदापादानमुच्यते ।।

केवल निन्दा हो और निवृत्ति (मन से परे हटना) कुछ भी न हो तो अपादान संज्ञा नहीं होगी—किं त्वं मामजुगुष्सिष्ठाः (भिट्टि)। जुगुप्सेरन्न चाप्येनम् (याज्ञवल्क्य ३।२९६)। स्वर्गस्त्रीपूर्वनिर्माणं निजमेवाजुगुप्सत (कथा-सिरत्सागर, द्वितीय वेताल)। जनापवादमात्रणं न जुगुप्सेत चात्मिन (काव्य-मीमांसा, कविरहस्य, दसवां अघ्याय)। यहा तहा भवतु। भागंवस्तादृज्ञानि तु वीररत्नानि न जात्या जुगुप्सते (बालरामायण, द्वितीय अङ्क)।

भीत्रार्थानां भयहेतुः (१।४।२५)। डरना और रक्षा करना अर्थवाली घातुओं के प्रयोग में जिससे डर हो और जिससे रक्षा करनी हो उसे अपादान कहते हैं—बिभेत्यल्पभुताव् वेदो मामयं प्रहरेदिति, (भा० जादि० १।६८) थोड़ा पढ़े हुए से वेद डरता है, ऐसा न हो यह मुझे मारे। अल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गुरुभिरेव शिशवो धर्मलोपात् पालियतव्याः (महावीर०)। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन (तै०उ० आनन्दवल्ली) (ब्रह्म के आनन्ददवरूप को जानता हुआ किसी से नहीं डरता)। संमानाद्बाह्मणो नित्यमृद्विजेत विवादिव (मनु० २।१६२), ब्राह्मण संमान से नित्य ही ऐसे डरे जैसे विष से। प्रायणाह-तक्रत्यत्वान्मृत्योरद्विजते जनः, प्रायः कर्तव्यपालन न कर सकने के कारण मनुष्य मृत्यु से डरता है। पिशुनादहेरिव शक्कृते। अपराद्वः शिष्यः संत्रस्यति गुरोः। द्वितीयाद्वे भयं भवति। यहाँ घातु 'भी' का प्रयोग न होने पर भी 'द्वितीय' शब्द से पञ्चमी हुई है। इसमें 'पञ्चमी भयेन' यह समास-सूत्र ज्ञापक है। यह पञ्चमी कारक विभिन्त नहीं।

पराजेरसोढः (१।४।२६)। परा-पूर्वक जि घातु के प्रयोग में जिसे सहन न किया जा सके उस पदार्थ की अपादान संज्ञा है—अध्ययनात्पराजयते मन्दः (मूर्ख पढ़ाई से हार जाता है, उकता जाता है=अध्ययनं न सहते)। शत्रोः पराजयते—शत्रु से हार जाता है। किन्तु शत्रु पराजयते—शत्रु प्रसहतेऽभि भवित शत्रु को हराता है। यहाँ शत्रु 'असोढ' नहीं, किन्तु सोढ=अभि-भूत—तिरस्कृत है सो अपादान संज्ञा न हुई। पराजि का अर्थ किसी वस्तु का हारना—खोना भी है। तब भी यह घातु सकर्मक है—दुरोदरेण पराजयत व्रीपर्वी धर्मराजः, युधिष्ठिर ने जुए से द्रीपदी को हार दिया।

वारणार्थानामीप्सितः (१।४।२७) । निषेघार्यक (जिनका रोकना अर्थ है) घातुओं के प्रयोग में चाहे हुए पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है । व।क्य में जो कर्म है उससे चाहे हुए पदार्थ की यहाँ अपादान संज्ञा विघान की है—न वयं त्वां भाषान्तराध्ययनाद्वारयामः, केवलं प्रथमं संस्कृतमधीयीया इतीच्छामः । यदीच्छिस वज्ञे कर्त् जगदेकेन कर्मणा । परापवादसस्येम्यो गां चरन्तीं निवारय ।।

(यदि तू चाहता है कि मैं जगत् को एक ही कर्म से वश में कर लूं, तो परिनन्दा-रूप सस्य से चरती हुई वाणी-रूपी गौ को हटा दे। अम्बा चापलान्निवेयित बालाम्।

अन्तर्धी येनादर्शनिमच्छित (११४।२८)। व्यवघान (ओट) होने पर जिससे अपने-आप को छिपाना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है— उपाध्यायादन्तर्वत्ते जिष्यः। अपराध आदि के कारण शिष्य चाहता है कि उपाध्याय मुझे न देखे, सो इस इच्छा से वह ओट में हो जाता है। मार्तुन-लीयते कृष्णः। ओतोस्तिरोभवित सत्वरमाखुः, बिल्ली से चूहा झटपट छिप जाता है। परन्तु चौरान्न दिवृक्षते—चोरों को देखना नहीं चाहता, यहाँ सामने खड़े चोरों को आँख उठा कर नहीं देखता, क्योंकि उसे डर आता है। अन्तिधि (ओट) के न होने से यहाँ अपादान संज्ञा नहीं हुई।

श्राल्यातोपयोगे (१।४।२९) । नियमपूर्वक विद्या-प्रहण के विषय में आख्याता=प्रवक्ता=जिससे शिष्य विद्या-प्रहण करता है की अपादान संज्ञा है—तीर्थान्मया विद्या गृहीता, मैंने गृह से विद्या ग्रहण की है । अधीत छन्दः, व्याकरणं संप्रति गुरोरखीये । परन्तु निवोध में कथयतः कथां रामायणीम् । निज्ञामय तदुत्पीत्त विस्तराद् गदतो मम (दुर्गासप्तशती) । इदानीमहमागन्तुकानां श्रुत्वा पुरुषविशोषकौत्हलेनागतोऽस्मीमामुज्जियनीम् (चारुदत्त, अङ्क २) । इति शृश्रुम बीराणां ये नस्तद् विद्यविशेष (यजुः ४०।१०), यह हमने चिन्तनशील विद्वानों से सुना है जिन्होंने हमें इसे खोलकर बताया । यहाँ नियमपूर्वक अध्ययन न होने से अस्मद्, आगन्तुक और धीर की अपादान संज्ञा न हुई । इसी प्रकार नटस्य गाथां श्रुणोति नट से कहानी सुनता है में नट की अपादान संज्ञा नहीं हुई । वेवदत्तः परीक्षां नोतीणं इति कस्याशृणोः, देवदत्त परीक्षा में उत्तीणं नहीं हुआ है यह तुमने किससे सुना । यहाँ भी किम् से पञ्चमी नहीं हुई । ऐसा ही अन्यत्र जानो ।

जिनकर्नुः प्रकृतिः (११४।३०)। जन्म किया के कर्ता अर्थात् उत्पन्न होने वाले पदार्थं की प्रकृति (=उपादान कारण) की अपादान संज्ञा है— ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते (ये प्रजाएँ ब्रह्म से जन्मती हैं)। शाङ्करवेदान्त में ब्रह्म अभिन्निनिमित्तोपादान कारण माना जाता है। गोमयाद् वृश्चिको जायते। शृङ्काच्छरो जायते (सींग से बाण उत्पन्न होता है)। कामात्कोषोऽभिजायते। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरिनः, अग्नेरापः (तं० उ०)। उपपद विभिवत से कारक विभिवत बलवती होती है, अतः यहाँ आत्मन् आदि में अपादान में पञ्चमी समझनी चाहिये न कि अध्याहृत

अनन्तरादि के योग से उपपद-विभक्ति । नाङकुरोत्पत्तिरबीजात् (चरक सूत्र ११।३२)—जो बीज नहीं उससे अंकुर नहीं जन्मता ।

मुवः प्रभवः (१।४।३१)। प्र-भू घातु के प्रयोग में जो प्रभव=स्रोत हो उसकी अपादान संज्ञा होती है—हिमवतो गङ्गा प्रभवित, हिमालय से गङ्गा निकलती है। काश्मीरेम्यो वितस्ता प्रभवित, काश्मीर से वितस्ता—झेलम निकलती है। यहाँ गङ्गा और वितस्ता हिमालय और काश्मीर का परिणाम-रूप नहीं, अथवा ऐसा कहिए कि हिमालय और काश्मीर गङ्गा और वितस्ता की प्रकृति नहीं है। इसलिए पूर्वसूत्र से अपादान संज्ञा नहीं हो सकती थी। धर्मादयं: प्रभवित (रा० ३।९।३०)। सङ्गादशेषाः प्रभवित दोषाः (विष्णु पु० ४।२।१२४)।

ल्यच्लोपे कर्मण्यधिकरणे च। गम्यमान ल्यप्प्रत्ययान्त वातु के कर्म और अधिकरण में पञ्चमी होती है - इदमहमनृतात्सत्यमुवैमि (शु॰यजुः १।५) । में अभी झूठ को छोड़कर सत्य को अपनाता हूँ। धर्मासनाद् विश्वति वासगृहं नरेन्द्रः (उ०रा० १।७) महाराज धर्मासन छोड़ रनिवास में प्रवेश करते हैं। घर्मासनात्≕घर्मासनं परित्यज्य । यहाँ परित्यज्य के कर्म में पञ्चमी हुई । सोमात्सुताद् इन्द्रो अवृगीत वसिष्ठान् (ऋ० ७।३३।२) इन्द्र ने अभिषुत (निकाले हुए)सोमरस की उपेक्षा कर वसिष्ठ गोत्रजों को वरा) । यहाँ 'उपेक्ष्य' के कर्म में पञ्चमी हुई है। कामादर्थं वृणीते यः स वै पण्डित उच्यते (भा०उ० ३७।२०), जो काम को छोड़कर अर्थ को अपनाता है वही पण्डित है । यज्ञशरणात्सेनापितः वैदिशस्यं पुत्रमायुष्मन्तमग्निमत्रं स्तेहात्परिष्वज्यानुदर्शयित (मालविका) । यहाँ यज्ञशरणात्=यज्ञशरण उपविष्य=यज्ञशरण (यज्ञशाला) में बैठकर । यहाँ उपविश्य के अधिकरण में पञ्चमी हुई । संग्राप्तकास्तु समयात्सं-**ग्रामादनिर्वातनः** (अमरकोष ) संशप्तक वे होते हैं जो प्रतिज्ञा करके≕शपथ लेकर, युद्धभूमि से पीछे नहीं हटते । यहाँ समयात् -- समयमास्थाय । यहाँ आस्थाय के कर्म 'समय' से पञ्चमी हुई। परां प्रीतिमुपागम्य सङ्ग्रामादुपजग्मतुः (हरिवंश २।१२५।२३) । सङग्रामात्=सङग्रामं परित्यज्य । स्नुषा स्वशु-राल्लज्जमाना विलीयमानैति (ऐ० ब्रा० ३।२।११) । स प्रापदप्राप्तपराभियोगं नरेन्द्रगुप्तं नगरं मुहूर्तात् (कुमार० ७।५०) । मुहूर्त्तात् मुहूर्त्तं प्राप्य । रूपात् प्रायात् (मीमांसा १।२।११) । प्रायाच्चानृतवादिनी वाक् (शा० भा० १।२।११) । प्रायात्—प्रायो बाहुल्यम्, तदाश्चित्य—बहुत करके । अ**तः** परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्संगतं रहः (शाकुन्तल) । विशेषात् ==विशेषमाश्रित्य । यत्सानोः सानुमारुहत् (ऋ० १।१०।२) । सानोः==सानुं परित्यज्य । ऐसे ही ग्रामाव् ग्रामान्तरं गच्छिति इत्यादि में जानो । सिहासनादाज्ञापयित प्रजाः प्रजेशः । सिहासनात् — सिहासन उपिवस्य । प्रासादात्रभिते प्रासादमारुह्येत्यर्थः । स्वशुराज्जिह्नेति स्नुषा । स्वशुरं वीक्ष्येत्यर्थः, ससुर को देखकर । दिवोपि वज्रा-युधभूषणाया हुणीयते वीरवती न भूमिः (भिट्ट २१३८) । हृणीड लज्जार्थ में कण्ड्वादि है । इन्द्र से विभूषित स्वगं को भी देख कर वीरों की भूमि लज्जाती नहीं । अनुनासिकात्यरोऽनुस्वारः, (पा० ८१३१४) अनुनासिक को छोड़कर, अर्थात् जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होता, तब अनुस्वार होता है । इन सब उदाहरणों में लयबन्त 'परित्यज्य' आदि का प्रयोग नहीं, किन्तु अर्थ की प्रतीति होने से ये सब गम्यमान हैं । जहाँ लयबन्त प्रयोग के बिना ही ल्यबन्तार्थं की प्रतीति होती है, वही इस का विषय है । कुतो भवान् । पाटिलपुत्रात्, आप कहाँ से आ रहे हैं, में पाटिलपुत्र से आ रहा हूँ इत्यादि में किया गम्यमान होने पर भी तिन्निमित्तक विभिक्त हुई है । इस विषय में भाष्य में यह वार्त्तिक पढ़ा है—गम्यमानापि किया कारकविभक्तीनां निमित्तम ।

## षष्ठी

कर्तृ कर्मणोः अनि (२।३।६५)। कृत्प्रत्ययान्त शब्द के साथ योग (=अर्थद्वारक सम्बन्ध) होने पर कर्ता और कर्म में पष्ठी होती है इसे कृद्योग-लक्षणा षष्ठी कहते हैं—सम्प्रति भवतः शायिकाऽस्ति, अब आपके सोने की बारी है। **शोभनस्तवोपन्यासः**, तुम्हारा कथन सुन्दर है। सृष्टिरियं ब्रह्मणः कृतिः। यहाँ भवत्, युष्मद् और ब्रह्मन् कर्ता हैं। शायिका, उपन्यास और कृति कृत्प्रत्ययान्त हैं। जिस-जिस किया को ये शायिका आदि कहते हैं, उस-उस के भवत् आदि कर्ता हैं। यही इनका आपस में योग है। अथ कस्य विकारोऽयं येनायं पतितो भुवि (भा० महाप्रस्था० २।२०), यह किसने बिगाड़ किया है । कस्य विकार:=किंकृत:=केन कृतः । **ब्रह्मणो जिज्ञासा । सूत्राणां कृतिः ।** न्यासस्य रक्षणम् । पुरां भेत्ता । वज्रस्य भर्ता । कामानामुपभोगः । यहाँ ब्रह्मन्, सूत्र, न्यास, अप्, पुर्, वज्र तथा काम कर्म हैं। इनका जिज्ञासा आदि कृदन्तों ते साथ योग है । अतः ब्रह्म आदि में षष्ठी हुई । कृत्प्रत्यय के योग में यह विधि कही गई है। तद्धित प्रत्यय के योग में तद्धित प्रत्यय से कर्म के अनुक्त होने से कर्म में द्वितीया ही होगी- ये ऽत्र शास्त्रं श्रुतपूर्विणस्तैर्नात्र बह्वादेयमस्ति, जो पहले ही शास्त्र, व्याकरणशास्त्र पढ़ चुके हैं, उन्हें यहाँ कुछं बहुत ग्राह्म नहीं। कटं कृतपूर्वी देवदत्तः सम्प्रति कुथं वयति, देवदत्त पहले चटाई बना चुका है, अब दरी बुन रहा है) । यहाँ श्रुतपूर्विन् और कृतपूर्विन् में इनि (इन्) तद्धित

है, जो कर्ता को कहता है। इससे कर्म अनुक्त रहता है। अतः कर्म में द्वितीया हुई।

नेताऽश्वस्य स्रुध्नस्य, स्रुध्नमिति वा, घोड़े को स्रुध्न ले जाने वाला । द्विकर्मक घातु के प्रयोग में प्रधान कर्म में नित्य षष्ठी होती है, गौण कर्म में विकल्प से । क्रियाविशेषणों से यहाँ षष्ठी नहीं होती—ऋजु गन्ता (तृच्) । साधु वक्ता। कुटिलं प्रवर्तकः ।

उभयप्राप्ती कर्मिण् (२।३।६६) । जब एक ही कृत् प्रत्ययान्त के योग में कर्ता और कर्म दोनों में बच्छी प्राप्त होती हो तब कर्म में ही बच्छी होती है । ऐसा नियम है । कर्ता के अनुक्त होने से उसमें तृतीया होती है—आश्चर्यः पर्वतस्यारोहोऽन्धेन । वित्रमाङ्गिरसेन शिशुनाऽध्यापनं पितृणाम्, अङ्गिरस् गोत्रज बच्चे का अपने पिता आदि को पढ़ाना आश्चर्यजनक है । शोभनः खल्बोदनस्य पाकः सूदेन । अद्भृतः समुद्रस्य बच्धो बानरः । एक ही कृत् के योग में ऐसा नियम किया है । भिन्न-भिन्न कृत् प्रत्ययों के योग में तो कर्ता और कर्म दोनों में बच्छी निर्वाध होगी—आश्चर्यमिदमोदनस्य नाम पाको बाह्मणानां च प्रादुर्भावः (काशिका), आश्चर्य है, ज्यों ही भात पका त्यों ही बाह्मण आ निकले । यहाँ 'पाक' कृदन्त के साथ 'ओदन' कर्म का योग है और प्रादुर्भाव कृदन्त के साथ 'बाह्मण' कर्ता का योग है ।

अन्तर्घो येनादर्शनमिच्छति (१।४।२८) इस सूत्र में 'आत्मनः' ऐसे कर्मकी नियम से प्रतीति होने से 'येन' यहाँ अनुक्त कर्ता में तृतीया हुई, षष्ठी न हुई।

अकाकारयोः स्त्रीप्रत्यययोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम् । अक और अ (स्त्री-अधिकार-विहित) कृत्प्रत्ययों के योग में यह नियम नहीं होता—भेविका चन्द्रस्य तमसाम्, चाँद का अन्धेरे को दूर करना । शुश्रूषा नो व्याकरणस्य, हमें व्याकरण पढ़ने की इच्छा है। यहाँ कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी हुई।

शेषे विभाषा । अक और अ प्रत्ययों को छोड़कर दूसरे स्त्र्यधिकारिविहित कृतप्रत्ययों के योग में उक्त नियम का विकल्प है—विचित्रा हि सूत्राणां कृति: पाणिने: पाणिनिना वा । कोई एक व्याख्याकार सभी (स्त्र्यधिकारिविहित तथा अस्त्र्यधिकारिविहित) कृतप्रत्ययों के योग में नियम का विकल्प मानते हैं— शब्दानामनुशासनमाचार्थ्यणाचार्यस्य वा । इस मत के अनुसार 'उभयप्राप्तौ कर्मणि' सूत्र व्यर्थ हो जाता है।

कतस्य च वर्तमाने (२।३।६७) । वर्तमान काल को कहने वाले क्त (निष्ठा

मितबुद्धिपूजार्थेम्यरच (३।२।१८८) से 'क्त' वर्तमान अर्थ में विधान किया गया है।

प्रत्यय) के योग में कर्ता में षष्ठी होती है—इबं वो विदितम्। अञ्चिता अस्य गुरवः, इससे गुरु पूजित हैं। अयं राज्ञां पूजित इति महानस्यावरो लोके। प्रेक्षा-पूर्वकारी मनुष्य इवं ममाभीष्टिमिवं नेति पूर्वं विविद्धक्ते ततः प्रवर्तते, सोच-विचार कर कार्य करने वाला मनुष्य पहले, यह मुझे इष्ट है यह नहीं है इसका विवेचन करता है तब प्रवृत्त होता है। 'क्त' प्रत्यय के योग में न लोकाव्यय ० (३।२।६९) से षष्ठी का निषेध कहेंगे सो उसका यहाँ विषय-विशेष में प्रति-प्रसव (=दुबारा अभ्यनुज्ञा) कर दिया गया है।

अधिकर एवा चिनश्च (२।३।६८) आधारवाची 'क्त' के योग में कर्ता और कर्म में पष्ठी होती है—इदमेषामासितम्, यह इनके बैठने का स्थान है। इदमेषां शियतम्। इदमेषां भुक्तम्, यह इनके भोजन करने का स्थान है। इन सब में कर्ता में पष्ठी हुई। भुक्तिमिदमोदनस्य, भात खाने का यह स्थान है। यहाँ कर्म में षष्ठी हुई है।

न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम् (२।३।६९) । कर्तृ कर्मणोः- इस सूत्र से अतिप्रसक्त हुई षष्ठी का यहाँ निषेध किया जाता है। 'ल' के आदेश शतृ, शानच्, कानच्, क्वसु, कि, किन्³, उ, उक, अव्यय, निष्ठाप्रत्यय (=क्त, क्तवतु), खल्प्रत्यय, युच् (खल् के अर्थ वाला), शानन्, चानश् और तृन् प्रत्ययों के योग में षष्ठी नहीं होती । शतृ — प्रामं गच्छंस्तृणं स्पृशति । शानच् अहो अतन्यमनस्कता स्वाध्यायमधीयानस्यच्छात्रस्य । क्वसु — इमे वेदाञ्शुश्रवांसो बाह्मणः वन्द्याः । उ—ओदनं बुभुक्षुरुपसर्पति मातरं बालः । तस्वं जिज्ञासु-रुपसीदित गुरुम्, तस्व को जानना चाहता हुआ गुरु के पास जाता है।

इष्णुचोऽपि प्रतिविधो वक्तव्यः । सम्प्रति कुमार्य इव कुमारा अपि तन्मलंकरिष्णवो भवन्ति, आजकल लड़कों को लड़िकयों की तरह शरीर सँवारने की आदत है । वर्णः स्वर्णमपाकरिष्णुरिलनीजिष्णुः कचानां चयः । (श्रृङ्गारशतक ५), रंग सोने को मात करने वाला है और केशपाश भ्रमरी को जीत रहा है । उक—आगामुकं वाराणसीं रक्ष आहुः, कहते हैं बनारस में राक्षस आया करता है । परिहतं घातुकः पिशुन इति किमत्र चित्रम्, दूसरे के हित को नष्ट करना दुष्ट का स्वभाव है इसमें क्या आश्चर्य है ।

अधिकरण में 'क्त' क्तोधिकरणे च ध्रौक्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः
 (३।४।७६) से विधान किया गया है।

२. कि, किन्, कानच् के छन्दोमात्र विषय होने से उदाहरण नहीं दिए गए हैं।

उक्प्रतिषेधे कमेर्भा षायामप्रतिषेधः । इस वार्तिक से लोक में कम् धातु से जब 'उक' हो तो षष्ठी का निषेघ नहीं होता—दास्याः कामुकः । अव्ययं तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत् । इह त्वमेव भूतार्थं प्रजानासि व्याहर्तुम् । खल्— ईषत्करः प्रपञ्चो हरिणा। युच् (खलर्थ) — दुर्ज्ञानोऽयमर्थस्त्वया। निष्ठा (क्त, क्तवतु) ---बहूपकृताः स्मस्त्वया । बहुपकृतवानिस नः सुहृदः, हम मित्रों पर आपने बड़ा उपकार किया है। शानन्— सोमं पवमानो राजते राजन्यः। कवचं विभाणो राजकुमारः शोभतेतराम्, कवच पहनने योग्य वय को प्राप्त हुआ राजकुमार अतिशय शोभा पा रहा है। शतृ<sup>र</sup>—अ**धीयन्धातुपारायणं शोभते** बाह्मणवटुः, ब्राह्मण ब्रह्मचारी घातुपाठ का आदि से अन्त तक अनायास पाठ करता हुआ शोभा पाता है। तृन्--निचेतारो हि मक्तो गृणन्तं प्रणेतारो यजमानस्य मन्म (ऋ० ७।५७।२), मरुत् देवता स्तोता को बढ़ाते हैं और यजमान के स्तोत्र की रचना करते हैं। नित्यं त्राता च हन्ता च धर्माधर्माश्रितान् नरान् (भा०कर्ण० ) । अध्येतारं परं (=ब्रह्म) वेदान् प्रयोक्तारं महाध्वरे । रिक्षतारं शुभौल्लोकौल्लेभिरे तं जनाधिपम् (भा० आदिपर्व० २२२।५)।। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेशः। अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहिमिति मन्यते ।। (गीता ३।२७) यहाँ कियमाणानि कर्माणि कर्ता—ऐसा अन्वय है। प्रकृति के गुणों से किये जा रहे कर्मों को करने वाला। विनेतारं सेनां सतत-मपहन्तारमसुरान् । अमुं वीरं वत्रे बहुषु समनीकेषु मघवा (महा०च० ४।१८)।। नित्यं बन्धून् उद्भावियता शत्रूंश्च न्यग्भावियता भव, नित्य ही बन्धुओं को उन्नत करने के स्वभाव वाला और शत्रुओं को नीचा दिखाने के स्वभाव वाला हो। न जातु वदिता जनापवादाँल्लोकस्य प्रियो भवति, लोगों की निन्दा करने वाला कभी उनका प्यारा नहीं होता ।

द्विषः शतुर्वा। द्विष् के शत्रन्त के कर्म में षष्ठी विकल्प से होती है—परं द्विषत् परस्य वा द्विषन्ननात्मनीनमाचरित मन्दः, दूसरे के साथ द्वेष करता हुआ मूर्ख अपने हित के विरुद्ध आचरण करता है।

श्रकेनोर्भ विष्यदाधमर्ण्य योः (२।३।७०)। भविष्यत्काल को कहने वाले अक प्रत्यय और भविष्यत् और आधमर्ण्य (ऋणी होना) को कहने वाले इनि

१. सूत्र में तृन् प्रत्याहार लिया जाता है, प्रत्यय नहीं। लटः शतृ॰ इस सूत्र के तृ से लेकर तृन् (३।२।१३५) सूत्र के नकार तक यह प्रत्याहार लिया जाता है। इस प्रत्याहार में शानन्, चानश् और शतृ ('अनायासिकया करने वाला इस अर्थ में') समाविष्ट हैं।

इनि, णिनि) के योग में कर्म में षष्ठी नहीं होती—केदारां लावका यान्त्यहर्मु खेक कृषाणाः, सबेरे खेतों को काटने के लिए किसान जा रहे हैं। व्याकरणमध्या-यका गुरुचरणानुपसीदामः, व्याकरण पढ़ने के लिए हम पूज्य गुरुजी की सेवा में जाते हैं। आगिमध्यित वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः (रा० २।५४।२५), वैदेही=जानकी और मुझे देखने के लिये लोग आयेंगे।

कस्य चित्त्वथ कालस्य साङकाश्यादागतः पुरात् । सुधन्वा वीर्यवान् राजा मिथिलामवरोघकः ॥ (रा० १।७१।१६)

मिथिलामवरोघकः =िमिथिलामवरोत्स्यामीति, मैं मिथिला का अवरोघ (घेरा) करूंगा इस अभिप्राय से आया। इनि —िचरस्य ग्रामं गिमनो वयमिति शिक्कामहे विरला एव तत्र नोऽभिज्ञास्यन्ति, हम बहुत समय बाद गाँव जा रहे हैं, डर है हमें वहाँ थोड़े लोग पहचानेंगे। एवा मध्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसः (अथर्व० २।३०।१)। यहाँ 'कामिनी' में भविष्यति गम्यादयः से भविष्यत् अर्थ में 'इनि' हुआ है। 'असः' यह वेदमात्र गोचर लेट् लकार है। णिनि—श्रोष्ठिन शतं दायिनः स्मः, न च शक्ता विगणियतुम्, हम ने सेठजी का सौ रुपया देना है, पर हम चुका नहीं सकते। यदि आधमर्थ्य अर्थ न हो तो कर्म में षष्ठी निर्वाघ होगी—नास्य स्वश्चन्दः कटकरणे अवश्यंकार्ययं (= कारी अयं) कटस्य।

कृत्यानां कर्तार वा (२।३।७१)। तव्य अनीयर् आदि कृत्य प्रत्ययों (जो कृत् ही हैं) के योग में कर्ता में षष्ठी विकल्प से होती है—गन्तव्या ते वसितरलका नाम यक्षे स्वराणाम्। यहाँ पक्ष में 'ते' के स्थान पर अनुकत कर्ता में तृतीया भी निर्दृष्ट होगी। अवचेयानि मया मम वा कुसुमानि। इदं मया मम वा कर्तव्यम्। कि नुखलु इमं जनं प्रेक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृत्ता (शाकुन्तल), क्या बात है, इस पुरुष को देख कर मुझे तपोवन विरोधी विकार प्राप्त हो रहा है। यहाँ 'विकार' गमन (प्राप्ति) किया का कर्ता है इसमें गमनीया (=गन्तव्या, प्राप्तव्या) कृत्यप्रत्ययान्त के योग से षष्ठी हुई है। पक्ष में तृतीया भी निर्दोष होगी।

अजेयः सर्वलोकेषु देवदानवमानर्वः । कार्त्तिकेयसहायस्य अपि शूलभृतः स्वयम् ॥ (हरिवंश २।५०।४९)

१. गमेरिनिः इस औणादिक सूत्र से यहाँ इनि (=इन्) प्रत्यय भविष्यत् अर्थ में प्रयुक्त होता है। आचार्य भी—भन्विष्यति गम्यादयः (३।३) में औणादिक इनिप्रत्ययान्त गमिन् गामिन् आदि भविष्यत् काल में साघु होते हैं, ऐसा कहते हैं।

यहाँ एक ही पद्य में पूर्वार्घ में तृतीया और उत्तरार्घ में षष्ठी दोनों प्रकार के व्यवहार की समकक्षता की ओर संकेत करती है।

उभयप्राप्ती कृत्ये षष्ट्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः । कृत्य प्रत्यय के योग से कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी नहीं होती—नेतव्या ग्राममजा देवदत्तेन ।

दिवस्तदर्थस्य (२।३।५९)। दिव् (व्यवहार करना, जुए में लगाना) के कर्म कारक में षष्ठी होती है द्वितीया नहीं—शतस्य दीव्यति विषक्, बिनया सौ रुपया का व्यापार करता है। सहस्रस्य दीव्यति घूर्तः जुनारी सौ रुपया लगाता है।

विभाषोपसर्गे (२।३।५९)। सोपसर्गक दिव् के कर्म में षष्ठी भी होती है और दितीया भी—शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति विणक्। सहस्रस्य सहस्रं वा प्रतिदीव्यति पूर्तः। ततस्तयोर्युद्धमतीव दाष्णं प्रदीव्यतोः प्राणदुरोदरं हयोः (भारत ८।४२१०), तब उन दोनों का प्राणों की बाजी लगाकर अति भयानक युद्ध हुआ।

#### सप्तमी

आधारोऽधिकरएएम् (१।४।४५)। कर्ता अथवा कर्म के द्वारा उनमें होने वाली किया के आघार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण तीन प्रकार का है—— औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक। उपश्लेष संयोग को कहते हैं। सामीप्य को उपश्लेष-रूप ही माना जाता है। निमित्त भी किया का विषय होने से विषयान्तर्गत आघार ही है। अभिव्याप्तिरूप किया का आघार होने से अधिकरण अभिव्यापक कहलाता है

सप्तम्यधिकरणो च (२।३।३६)। अधिकरण में (और दूर, समीपवाची शब्दों से) सप्तमी विभिन्नत होती है—(१) कट आस्ते देवदत्तः। (२) स्थाल्यां पचित षष्टिकान्सूदः, रसोइया सट्ठी के चावलों को बटलोई में पकाता है। (३) मोदकेष्वभिलाषोऽस्य माणवकस्य। कभी-कभी गत्यर्थक सकर्मक घातुओं के गति अर्थ को उपसर्जन (गीण) तथा प्राप्ति को प्रधान मान कर आधार की विवक्षा में सप्तमी देखी जाती है—यदि स्वयं वज्रधरोऽस्य गोप्ता तथापि याता पितृराजवेश्मिन (भारत कर्ण० ९०।४७)। (४) भर्तृ-वाराभिलाषित्वादस्यां में महती स्वता (स्वप्ननाटक)। (५) अनल्पाऽस्य

१. किया का आश्रय कर्ता और कर्म होते हैं। यदि सीघे ही किया के आघार को अधिकरण कहा जाय तो कर्तृ—संज्ञा और कर्मसंज्ञा (अष्टाघ्यायी सूत्रपाठ) में परे होने से अधिकरण संज्ञा को बांघ लेगी। अतः 'कर्ता और कर्म द्वारा' ऐसा कहा।

स्विरिस्त व्याकरणे। मुक्ताबुत्तिष्ठते। [मुक्ति के विषय में (के निमित्त) यत्न करता है। युद्धे संनह्यते (६) अस्ति तिलेषु तैलम् अस्ति च वधिन सिपर्नचान्तरेण यत्नं तल्लम्यते, तिलों में तेल है और दही में घी है पर वह बिना यत्न के नहीं प्राप्त होता। गुरौ वसित (गुरु की अधीनता में रहता है) यह वैषयिक अधिकरण है। एताभ्यां रस्यसे सार्थं वस वं मिय बाहुक (भारत वन० ६७।७॥), . . . हे बाहुक, मेरे पास रहो। नाऽबाह्मणे गुरौ विषयो वासमात्यन्तिकं चरेत् (मनु० २।२४२॥) यहाँ वैषयिक अधिकरण है। सामीप्य-रूप उपञ्लेष के होने से औपश्लेषिक अधिकरण है। यद् वारुणि बध्यसे यच्च रज्ज्वां यद् भूम्यां यच्च वाचा। (अथर्व० ६।१२१।२)। यहां दारु, रज्जु, भिम में अधिकरणत्व की विवक्षा करके सप्तमी का प्रयोग ही ब्यवहारानुकूल माना जाता है। अतः शिबके (कीलके) बध्नाति (कील से बांघता है) ऐसा कहने की रीति है, शिबकेन (कीलकेन) नहीं कह सकते।

अौपक्लेषिक अधिकरण में सप्तमी के कुछ और उदाहरण—पितसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽनिपरिकिया (मनु० २।६७)। गुरौ वासः=गुर के समीप रहना, अन्तेवासी होना। ऋषयो वं सरस्वत्यां सत्रमासत (ऐ० ब्रा० ८।१)। सरस्वत्याम्=सरस्वत्याः समीपे, सरस्वती के तट पर। धनुः अष्ठं यदेत-स्विय तिष्ठित (रा० १।६६।५), यह जो उत्तम धनुष तेरे पास है। ब्रह्मणि खलु वं क्षत्रं प्रतिष्ठितम्। क्षत्रं ब्रह्मण (ऐ० ब्रा० ८।२), ब्राह्मण जाति पर क्षत्रिय जाति आधृत है और क्षत्रिय जाति पर ब्राह्मण जाति। चौराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः, प्रमत्त=प्रमादी लोग चोरों की जीविका का आधार हैं और रोगी वैद्यों की जीविका का (भा० उद्योग० ३३।८४)। यस्याः प्रसादे जीवामि (रा० २।१२।४१), जिसकी प्रसन्नता मेरे जीवन का आधार है। एतान्यपि चाणक्यप्रयुक्तेन विण्जनेनास्मासु विकोतानि (मुद्रा० ५, पृ० २४५))। शरीरं विकीय क्षणिकधनलोभाद् धनवित (मुद्रा० ५।४)। धनवित=धनवतः सकाशे। धनवान् के पास बेचकर। मासे देयमृणम्=मासदेयम्=मास के अन्त में देने योग्य ऋण। किमसाध्यं भवेदस्य येनासि प्रेषितो मिष (हरि० २।५३।२३)। मिष—मत्सकाशे।

१. यहाँ पहले दो उदाहरणों में औपश्लेषिक अधिकरण है, तीसरे, चौथे और पाँचवें उदाहरणों में वैषयिक और छठे में अभिक्यापक अधिकरण है। तिलेषु तैलम् इस वचन का आघार तिलेषु तैलं दघनीव साँपरापः स्रोतस्व-रणीषु चान्निः :—यह श्वेताश्वतर उ० का वचन है।

न कदाचिद् द्विजे तस्माद् विद्वानवगुरेदिष (मनु० ४।१६९) दिजे नाऽव-गुरेत्—ब्राह्मण पर लाठी न उठाये।

कहीं-कहीं कारकान्तर के प्रसङ्ग में अधिकरण की विवक्षा करके सप्तमी देवी जाती है । ऐसा शिष्ट व्यवहार है-तलाम्यामय रामस्त्र वक्त्रे हत्वा स राक्षसम् (हरि० १६०२६) । हनन किया का कर्म होने से वनत्र में द्वितीया प्राप्त थी । ऐसे ही वज्रेणास्य मुखे जहि (अथर्व० ६।६।२), वज्र से इसके मुंह पर चोट दोा प्राहरन्मुष्टिना मुध्ति। (हरि० २।३०।४४) । तां कीचकः प्रवावन्तीं केशपाशे परामुशत् (भा० ४। ४६१), कीचक ने उसे दौड़ती हुई को बालों से पकड़ा । यहाँ परामर्श (स्पर्श, ग्रहण) किया का आधार समझ कर सप्तमी प्रयुक्त हुई। दद्यात्कृष्णाजिनं पृष्ठे गां पुच्छे करिणं करे। केसरेषु तथैवाक्वं दासीं किरिस दापयेत्।। यहाँ पृष्ठे आदि में गम्यमान गृहीत्वा अथवा स्पृष्ट्वा का आधार समझ कर सप्तमी हुई। तस्मिन् वाच्याः प्रिया वाचो भवता बान्धवैः सह (भा०उद्योग० ८८।११), यहाँ कर्म अथवा सम्प्रदान की अविवक्षा करके अधिकरण विवक्षा में 'तस्मिन्' में सप्तमी हुई। न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावृपाश्चितौ (क०उ० २।२।५ )। यहाँ श्रिञ् धातु के प्रयोग में कर्म की अविवक्षा करके अधिकरण विवक्षा में 'यस्मिन्' यहाँ सप्तमी हुई । न ह्यस्य विद्यते कर्म किञ्चनामौञ्जिबन्धनात् । वृत्या शुद्रसमो ज्ञेयो यावद् वेदे न जायते (विसष्ठ धर्म० २।१२)। लोक में जनन-किया के प्रति माता की अधिकरणता प्रसिद्ध है। उसी न्याय से वेद को मात रूप देने से उस में सप्तमी हुई । आथर्वणिक लोग वेद को मातृरूप देते हैं--स्तुता मया वरदा वेदमाता (शौ० अथर्व० १९।७१।१) । ते देवेष्य-पुच्छन्त ते देवा अबुवन्नेष वै पिता यो मन्त्रकृदिति (ता० बा० १३।३।२४)। अपृच्छन्त अपृच्छन् के स्थान में आर्ष प्रयोग है। देवेषु यह देवान् अथवा देवेभ्यः के स्थान में अधिकरणविवक्षया प्रयोग है। एकमप्यक्षरं यस्तु गृहः शिष्ये निवेदयेत्। पृथिव्यां नास्ति तद् द्रव्यं यद् दत्त्व। ह्यन्जी भवेत् ।। (अग्निसंहिता क्लोक ९) शिष्ये--शिष्यसिन्धी, शिष्य के संमुख, समीप।

वैषयिक अधिकरण के कुछ और उदाहरण-

वध्यास्ते सर्वतः पापा ये युष्मास्वपराधिनः (भा० कर्ण० ३४।९)। कस्मिश्चि-त्पूजाहेंऽपराद्धा शकुन्तला । पतितः पिता त्याज्यो माता तु पुत्रे न पतित (विसिष्ठ घ० १२।४७) । पुत्र के लिये माता कभी भी पतित नहीं होतीः। त्वमेवं-सौन्दर्या स च रुचिरतायां परिचितः (मालती० )। रामं राज्ये-

**ऽभिषेक्ष्यति**-राज्यनिमित्तं रामस्याभिषेकं करिष्यति (रा० २।६।२१) । अपि भवानुत्कष्ठते मदयन्तिकायाम् (विषये) (मालती ४, पृ० १०६) । अतोऽर्यान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः (मनु० २।२१३) । साहित्ये (=साहाय्यनिमित्तम्) नरदेवानां प्रेषितो मागधेन वै (हरि० २।५३।१९) । अनुतं च समुत्कर्षे (जा-त्युत्कर्षनिमित्तम्) (मनु० ११।५५)। भगवांस्त्वेव मे कामे बूयात् (काम-पूर्त्यर्थम् ) (छां० ४।९।२) । एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने (=िनवर्तनाय) (रा० २।४५।३२॥) । मा न एकस्मिन्नागसि मा द्वयोक्त त्रिषु । वधीर्मा शूर भूरिषु (ऋ०८।४५।३४) ।। हे तुर इन्द्र, हमें एक अपराध के निमित्त अथवा दो तीन अथवा बहुत अपराघों के निमित्त मत मार। दक्ष यज्ञवर्षे (दक्षयज्ञध्वंसाय) पूर्वं बनुरायम्य वीर्यवान् (रा० १।६६।९)। सहस्रमेत-स्यां वाचि वयः। (बृ० उ० २।१।१) इस वाणी के निमित्त एक हजार गौएँ देंगे। बाते पिले इलेक्स शान्तौ (इलेक्स शान्त्यर्थम्) च पथ्यं तैलं सर्पिमक्षिकं च ऋमेण (अष्टाङ्गहृदय उ० ४०।८६)। कर्म वेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी (मन्० १।६६), कृष्णपक्ष कर्मनिष्पत्ति के लिये पितरों का एक दिन है, शुक्ल पक्ष उनकी निद्रा के लिये रात्रि है। ऋषे प्रसारितं ऋष्यम् (अगर)। ऋषे--क्रयार्थम्, लोकाः क्रीणीयुरिति । खरीदने के निमित्त । ताकि लोग खरीद सकें ।

कारकान्तर के प्रसङ्घ में वैषयिक अधिकरण की विवक्षा करके शिष्ट व्यवहार में सप्तमी देखी जाती है—दुः लत्रयाभिष्ठाताजिजज्ञासा तवपघातके हेतौ (साडस्थकारिका) । यहाँ कर्म की अविवक्षा है और अधिकरण की विवक्षा । मातिर शुश्रूषितव्यं पितिर शुश्रूषितव्यम् (भाष्य) । योऽस्मासु सर्वेषु शुश्रूषु-रत्नहंकृतः (भा० महाप्रास्था० २।९) । तस्यां शुश्रूषा नित्या पतितायामपि (आपस्तम्ब) । श्रोत्रियेषूपकुर्वं इच (मनु० ८।३९४) । कर्म की विवक्षा में द्वितीया भी साघ्वी होगी । कारकत्व की अविवक्षा में श्रीषिकी षष्ठी भी निर्दोष होगी । ते देवा अनुविश्वयं वा इन्द्रस्य प्रिया जाया बाबाता प्रासहा नाम, अस्यामविष्ठामहा इति (ए० ना० ३।२।११) यहाँ इमाम् इच्छामः के स्थान में अस्यामिच्छामहे ऐसा वैषयिक अधिकरण की विवक्षा करके प्रयोग हुआ है । इच्छामहे में आत्मनेपद आर्ष है ।

'ग्क्डिति व' (१।१।५) इत्यादि सूत्रों में जो निमित्त सप्तमी है वह भी निमित्त रूप विषय में होने से वैषयिकी सप्तमी ही है।

इको यणि (६।१।७७) इत्यादि सूत्रों में जो 'अचि' इत्यादि में पर-सप्तमी है वह अव्यवहित परत्व-रूप उपश्लेष के होने से औपश्लेषिक अधिकरण में सप्तमी समझनी चाहिये। सप्तमीविधाने क्तस्येन्विषयस्य कर्मण्युपसं ख्यानम् । जब क्त प्रत्ययान्त से तिद्धत इनि (इन्) विधान किया गया हो तब उस इन्नन्त के कर्म में सप्तमी होती है—आम्नाती छन्दिस, वेद का जिसने अभ्यास किया है। अधीती स्याकरणे । कलिती कल्पे । गृहीती ज्योतिषि, ज्योतिष को जिसने ग्रहण किया है। परिगणिती याज्ञिक ।

# द्वितीयो वर्गः--उपपदिवभक्तयः।

इस शास्त्र में किन्हीं दूसरे उपोच्चारित (पास में उच्चारण किये हुए) अर्थ हारा सम्बद्ध पदों (उपपदों) के कारण जो विभक्तियाँ विधान की गई हैं, उन्हें उपपद विभक्तियाँ कहते हैं, जहाँ इस पद के योग में यह विभक्ति हुई है, ऐसा व्यवहार होता है। इस प्रकरण में प्रायः उपपद विभक्तियों का निरूपण किया है, पर कुछेक ऐसी भी शास्त्र-विहित विभक्तियाँ दी गई हैं, जिन का विधान उपपद के कारण नहीं हुआ है, किन्तु अर्थ विशेष के अभिधान के लिये।

सर्वा उपपदविभक्तयः षष्ठघपवादिकाः—सभी उपपद विभक्तियौ षष्ठी का अपवाद हैं ऐसा समझना चाहिये।

#### प्रथमा

# प्रातिपदिकार्थे लिक्रपरिमाण्वचनमात्रे प्रथमा (२।३।४६)।

प्रातिपदिकार्थमात्र में, प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिङ्गमात्र की अधिकता में, प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त परिमाणमात्र की अधिकता में, तथा प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त वचनमात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति आती है। प्रतिपदं (पदे पदे) भवं प्रातिपदिकम्। प्रत्येक पद (सुबन्त पद) में प्रकृति-भूत अंश विद्यमान होता है वह प्रातिपदिक कहलाता है। प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से प्रतीति होती है वह जातिरूप वा व्यक्तिरूप अर्थ प्रातिपदिक का अर्थ होता है। अव्यय जो अलिङ्ग हैं, और जो नियतिलङ्ग शब्द हैं, वे प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमा के उदाहरण हैं, जैसे उच्चेः। नीचेः (अव्यय)। कृष्णः (पुं०)। श्रीः (स्त्री०)। ज्ञानम् (नपुं०)। अव्ययों से परे आये हुए सुप् का लुक् हो जाता है। विभक्ति लाने का लाभ यह है कि उच्चेंस, नीचेंस् आदि की प्रत्यय-लक्षण से पदसंजा हो जाती है, जिससे स् को र होकर विसर्ग हो जाता है। कि च। पद-संज्ञा होने से इनके पीछे आने वाले तव, मम

२. आम्नाती आदि का विग्रह ऐसे है-आम्नातम् अनेनेति इत्यादि ।

आदि पदों के स्थान में ते, में आदि आदेश भी हो सकते हैं। कृष्ण आदि में लिङ्ग का नियम होने से लिङ्ग विशेष का प्रातिपदिकार्थ में ही अन्तर्भाव हो जाता है, अर्थात् प्रातिपदिकार्थ के साथ ही अपृथ्यूप से लिङ्ग का भी बोध हो जाता है। जो अनियत-लिङ्ग हैं उन प्रातिपदिकों से लिङ्ग-विशेष का बोध नहीं होता अतः उनसे लिङ्गमात्राधिक्य में प्रथमा विभिवत आती है—तदः। तदो। तदम्। परिमाणमात्राधिक्य में अर्थात् प्रातिपदिकार्थ- व्यतिरिक्त परिमाण-सामान्य को कहने के लिये प्रथमा विभिवत आती है—द्रोणो द्रोहः, द्रोणपरि-च्छिन्न बीहि-राशि। 'द्रोणः' का अर्थ तो केवल द्रोण रूप परिमाण है। यह परिच्छेद्य-परिच्छेदक भाव-सम्बन्ध से 'व्रीहिः' का विशेषण बन जाता है। वचनमात्राधिक्य में प्रथमा की प्राप्ति ही न थी, कारण कि वचन (संख्या) शब्द अपने स्वरूप से ही एकत्व, द्वित्व आदि को कहते हैं, प्रत्यय पहले ही उक्तार्थ है, उसका अर्थ कहा जा चुका है, उसे आकर वहाँ और क्या कहना है, ऐसा होने पर भी पदत्व-लाभ के लिये विभिक्त लगाना आवश्यक है। एकः। द्दौ। बहवः।

सम्बोधने च (२।३।४७)। सम्बोधन (अभिमुख करना) अर्थ में प्रथमा आती है—हे देवदत्तः। हे यज्ञदत्तः। यहाँ ह्रस्वान्त से परे होने से सु (स्) का लोप हो जाता है। सम्बोधन अर्थ में आयी हुई प्रथमा विभिन्ति को 'आमन्त्रित' कहते हैं।

देवदत्तः पचित । यज्ञदत्तेन पच्यत ओदनः । इत्यादि स्थलों में देवदत्तः, ओदनः आदि में जो तिङ्क्ष्ममानाधिकरणे प्रथमा कही जाती है वह वस्तुतः प्राति-पदिकार्थ में ही प्रथमा समझनी चाहिये । देवदत्त कर्ता है, पचित का तिप् कर्ता को कहता है । ओदन कर्म है, पच्यते में 'त' कर्म को कहता है । यही यहाँ तिङ्क के साथ देवदत्त तथा ओदन की समानाधिकरणता है । जब तिङ्क प्रत्यय ने कर्ता तथा कर्म को कह दिया तो देवदत्त तथा ओदन से प्रथमा शुद्ध प्राति-पदिकार्थ में रही, यह निःसन्देह सिद्ध होता है ।

## द्वितीया

उमसर्वेतसोः कार्या घिगुपर्यादिषु त्रिषु । द्वितीयाऽऽभ्रे डितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ॥

तसिप्रत्ययान्त उभयतः, सर्वतः के योग में, धिक्, उपरि-उपरि, अधि-अधि, अघोऽघः और अन्यत्र मी (यथा यावत्, प्रतिभाति आदि के योग में) द्वितीया आती है—उभयतो राजमार्गं फलिनो दुमाः, राजमार्ग के दोनों ओर फल वाले वृक्ष हैं। सर्वतः सम्पदः सतः, सत्-पुरुषों के चारों ओर सम्पत्तियां होती हैं। धिक् त्वां जालम! हे असमीक्ष्यकारिन् तुझे धिक्कार हो। धिग्बलं क्षित्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम् (रा० १।५६।२३)। उपर्युपरि ते शिरो भ्रमित भ्रमरः, तेरे सिर से जरा उपर भौरा मँडरा रहा है। अध्यधि नासाग्रं ते पिटका संवृत्ता, तेरी नासिका के अग्रभाग के कुछ ऊपर फुंसी हो गई है। अधोऽघोऽघरं तिलकालकः, निचले होंठ के ठीक नीचे काला तिल है। प्रत्यहं प्रातर् इरावतीं यावद् विहरामि, में प्रतिदिन प्रातः रावी नदी तक सैर करता हूँ। न साम्परायः (=सम्परायः) प्रतिभाति बालम्, अज्ञानी को परलोक नहीं सुझता । बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्, भूखे को कुछ नहीं सुझता। त्रितं कूपेऽविहतमेतत् सूक्तं प्रतिबभौ, (निरुक्त २।४।६), कूंएँ में गिरे हुए त्रित (ऋषि) को यह (ऋग्वेद का) सुक्त प्रतिभात हुआ।

अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि । अभितः (दोनों ओर, चारों ओर, समीप में), परितः, समया (समीप), निकवा (समीप), हा, तथा प्रति के योग में द्वितीया आती है। अभितः आदि सभी अव्यय हैं। राजानमितः स्थितः परिजनः, राजा के चारों ओर नौकर चाकर खड़े हैं। तस्यास्तु खल्बि-मानि लिङ्कःनि प्रजननकालमभितो भवन्ति (चरक, शरीरस्थान ८।३६), उसके प्रसूति काल के निकट ये चिह्न प्रकट होते हैं। इसशानसभितो गत्वा आससाद कुरूनथ (भा० विराट० ३८।५), इमशान के समीप जाकर इत्यादि । दुर्गं परितः परिला, किले के चारों ओर लाई है। परितः प्रपतिन्त दुष्कृतो विपदः, दुर्जनों के चारों ओर विपत्तियाँ आती हैं। यहाँ 'दुष्कृतः' दुष्कृत् (विवबन्त) का द्वितीया बहु० है। समया सूर्यास्तमयं नभोऽभित्रतमभूत्, सूर्यास्त के लगभग आकाश में बादल छा गये। निकषा समुद्रं स्थिता वसतयः समशीतोष्णा भवन्ति. समुद्र के निकट की बस्तियाँ समानरूप से शीतोष्ण होती हैं। हा वेद निन्दकम्, वेद का निन्दक शोचनीय है। मां प्रति नाऽसौ बीरः, वह मेरे लिये कोई वीर नहीं । न हि त्वा कश्चन प्रति (अथर्व २०।९३।२), तेरा प्रतिद्वन्द्वी कोई नहीं । ततोऽम्यहन् मृगांस्तत्र सुबहूनाश्रमं प्रति (भा० वन० २२३।११), तब उसने आश्रम के समीप बहुत से मृगों को मारा। चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि विप्र-लब्धासि (मुद्राराक्षस), चन्द्रग्रहण के विषय में तो किसी ने तुझे ठगा है,

१. ततो राजाऽत्रवीद् वाक्यं सुमन्त्रमितः स्थितम् (रा० १।११।४) । पम्पा नामाऽभितो वानी (रा० ३।७५।५७) । यहां दोनों स्थलों में 'अभितः' का अर्थं समीप है ।

सुठलाया है। सन्वार्थे रूढि प्रत्यनादरो न युक्तः । तिममं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति (=यावत्, तक) (रा० २।११५।१७॥) फाल्गुनं वाऽय चैत्रं वा मासौ प्रति यथाबलम् (मनु० ७।१८२), फाल्गुन अथवा चैत्र इन दो मासौ में। त्रयो धर्मा निवर्तन्ते बाह्यणात् कत्रियं प्रति (मनु० १०।७७), (अध्यापन आदि) तीन कर्म बाह्यण की अपेक्षा क्षत्रियं प्रति (मनु० १०।७७), (अध्यापन आदि) तीन कर्म बाह्यण की अपेक्षा क्षत्रियं के विषय में निवृत्त हो जाते हैं। मन्वीत्सुक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति (शाकुन्तल), नगर जाने के विषय में (अव) मेरी उत्सुकता बहुत कम है। त्वयंकमीशं प्रति साधु भाषितम् (कुमार०), एक बात तुमने शिव के विषय में ठीक कही हैं। न हि में संशीतिरस्या विध्यतां प्रति (=दिव्यता के विषय में)— कादम्बरी। कृतातिष्योय रामस्तु सुर्यस्योदयनं प्रति (रा० ३।२।१), सूर्यस्योदयनं प्रति—सूर्योदय काल में। परनेयोऽप्रणीयंस्य स मार्गान् प्रति मुद्धाति (भा० सभा० ५५।४), जिसका नेता दूसरों के कहने पर चलता है वह मार्ग के विषय में संमूढ होता है। विह्निविवाहं प्रति कर्मसाक्षी (कुमार० ७।८३)। अम्लः कपित्यं लवणः सैन्थवे नागरे कटुः। तिक्तिस्तिक्तकरोहिण्यां कवायश्वाभयां प्रति।। (काश्यप सं०, खिल० ३।८)। अभयाम् प्रति=अभयायाम्, अभया=हरीतकी में।

श्रान्तराऽन्तरे सायुक्ते (२।३।४) । अन्तरा (मध्य में), अन्तरेण (विना, मध्य में, के विषय में) इन अव्ययों के योग में द्वितीया आती है—विबं च पृथिवीं चान्तराऽन्तरिक्षम्, द्युलोक और पृथिवी लोक के बीच में अन्तरिक्ष लोक है। त्वां च मां चान्तरा महदन्तरम्, तेरे और मेरे बीच में बड़ा अन्तर है। अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथैव च। सवीपवासी भवित यो न भुडक्ते कवाचन ॥ (बौ० घ० २।७।१४।१२॥), प्रातः भोजन और सायं भोजन के बीच में जो नहीं खाता वह नित्य उपवासी ही होता है। प्रमाणमन्तरेण नार्थ-प्रतिपत्तः (न्याय-भाष्य),प्रत्यक्ष बादि प्रमाण के बिना पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। कि नु खलु मामन्तरेण चिन्तयित गुरुः, गुरु जी मेरे विषय में क्या विचार करते हैं? न चान्तरेण याँज याजफलं लभन्ते, याजकाः पुनरन्तरेणापि याँज गां लभन्ते (महाभाष्य), यजमान याग के बिना थाग-फल (स्वर्ग) नहीं पाते। याजक—पुरोहित तो याग के बिना भी गौ को प्राप्त करते हैं। हिवर्धानमन्तरेण (भा० द्रोण० १४३।७१), हव्यगृह के अन्दर।

एनपा द्वितीया (२।३।३१) । एनप्-प्रत्ययान्त दक्षिणेन, उत्तरेण (दोनों अव्यय) के योग में द्वितीया विभक्ति आती है, षष्ठी भी इष्ट है—दक्षिणेन ग्रामम् (ग्रामस्य) आरामः, ग्राम के दक्षिण में बागीचा है। उत्तरेण ग्रामं (ग्रामस्य) सरित्, ग्राम के उत्तर में नदी है।

कई लोग मध्य, अपर आदि शब्दों से भी एनप् प्रत्यय मानते हैं। उनके

अनुसार मध्येन, अपरेण आदि के योग में भी द्वितीया होगी—स तानि द्रुमजालानि जातानि गिरिसानुषु । पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतां वरः ॥ रा० २।९८) १५॥ अपरेणाग्निमानुडहं रोहितं चर्म । (गो० गृ० २।३।२), अग्नि के पश्चिम में बैल का लोहित चर्म ।

पृथिग्वनानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम् (२।३।३२) । पृथक्, विना, नाना के योग में द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी विभिन्तयां आती हैं—पृथक् पुत्रं (पुत्त्रेष, पुत्त्रात्) न गृहिषः सुखम्, बिना पुत्र के गृहस्य को सुख नहीं । नार्यसिद्धिविना यत्नम् (यत्नेन, यत्नात्) । नाना नारीं (नार्या, नार्याः)निष्फला लोकयात्रा, स्त्री के बिना यह जीवन निष्फल है ।

विना के योग में द्वितीया के अन्य उदाहरण—को रसो गोरसं विना, गोक्षीर को छोड़ कर दूसरा कौन-सा रस है ? नास्ति चेष्टा विना हिंसाम्, विना हिंसा के कोई प्रवृत्ति संभव नहीं । द्वितीया व तृतीया का एक साथ उदाहरण—

न शौरिणा बिना पार्थो न शौरिः पाण्डवं बिना (भा० सभा० २०।१४॥)

विना के योग में द्वितीया का परम्पराप्राप्त रुचिर उदाहरण-

विना वातं विना वर्षं विद्युत्प्रपतनं विना ।

विना हस्तिकृतान्दोषान् केनमौ पातितौ द्रुमौ ॥

आँघी नहीं आई, वृष्टि नहीं हुई, बिजुली नहीं गिरी, हाथी ने कोई तोड़-फोड़ भी नहीं की, तो यह दो वृक्ष किसने गिरा दिये ?

ऐसा ही रोचक पण्डितराज जगन्नाथ का श्लोक है-

यथा तानं विना रागो यथा मानं विना नृषः । यथा दानं विना हस्ती तथा ज्ञानं विना यतिः ॥

(भा० वि० १।११९)

दान=मद-जल, जो मत्त हाथी के कपोलों से बहता है। उसी का तृतीया के उदाहरण में यह हृदय-हारी पद्य है---

पङ्कीवना सरो आति सदः खलजनीवना । कटवर्णीवना काव्यं मानसं विषयीवना ॥ (भा० वि० १।११६)

सद:=सभा।

विना के योग में पञ्चमी के उदाहरण में यह सुश्रुत का सार-गींभत क्लोक है— पाको नास्ति विना वीर्यांद बीर्यं नास्ति विना रसात्।

रसो नास्ति विना द्रव्याव् द्रव्यं श्रेष्ठमतः स्मृतम् ॥

अनुर्रक्षयो (१।४।८४)। हेतु-भूत लक्षण (निह्न) के द्योत्य होने पर 'अन्' कर्मप्रवचनीय-संज्ञक होता है और कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया २।३। ८, कर्मप्रवचनीय से जो युक्त हो उससे द्वितीया विभक्ति होती है—शाकल्यस्य

संहितामनु प्रावर्षत्, शाकल्य की संहिता (ऋग्वेद) के पाठ (जो वर्षा का निमित्ति है) के होते ही वृष्टि हुई। संहितापाठ लक्षण है, वृष्टि लक्ष्य है।

तृतीयार्थे (१।४।८५) । तृतीया विभक्ति के अर्थ के द्योत्य होने पर 'अनु' कर्मप्रवचनीय होता है और उसके योग में द्वितीया होती है—नदीम् अन्ववसिता (=अनु अवसिता) सेना, नदी के साथ सम्बद्ध सेना, अर्थात् नदी के साथ-साथ खड़ी हुई सेना। 'अवसित' षिञ् बन्धने से अवपूर्व क्तान्त रूप है । शौच-प्रियाणामार्याणां नदीरन्ववसितानि बभूवुर्नगराणि, शुद्धिप्रिय आर्यों के नगर नदियों के साथ लगे हुए होते थे।

हीने (१।४।८६)। हीन अर्थ के द्योत्य होने पर 'अनु' कर्मप्रवचनीय होता है और उसके योग में द्वितीया आती है—अन्वर्जुनं धानुष्काः, अन्य धनुर्धारी अर्जुन से हीन हैं। अनु शाकटायनं वैयाकरणाः।

उपोऽधिके च (१।४।८७)। अधिक व हीन अर्थ छोत्य होने पर 'उप' कर्मप्रवचनीय होता है। कर्मप्रवचनीय होने से दोनों अर्थों में द्वितीया प्राप्त थी, पर अधिक अर्थ में सप्तमी का विधान आगे किया जायगा—उप पाणिनिमन्ये वैयाकरणाः, दूसरे वैयाकरण पाणिनि से हीन हैं।

लक्षणित्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः (१.४.९०)। लक्षण के द्योत्य होने पर, अर्थात् लक्ष्य-लक्षण भाव सम्बन्ध में इत्थम्भूत (इस प्रकार का है) इसे कहने के लिए, भाग और वीप्सा अर्थों में प्रति, परि और अनु की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है और उनके योग में द्वितीया होर्ता है। 'भाग' अर्थ को छोड़कर शेष अर्थों में 'अभि' की भी कर्म-प्रवचनीय संज्ञा होती है। वृक्षं प्रति-परि-अनु विद्योतते विद्युत्=वृक्षेण लक्षिता विद्युत् प्रकाशते, वृक्ष पर जो प्रकाश पड़ा उससे वहां (क्षणिक) विद्युत् चमकी यह जाना जाता है, अतः वृक्ष विद्युद्-विलास का लक्षण हुआ।

इत्यम्भूताख्यान—साधुर्वेवदत्तो मातरं प्रति-परि-अनु । वासुदेवं प्रति-परि-अनु भक्तोऽयमिति वासुदेवक इत्युच्यते । वासुदेव का यह भक्त है अतः इसे 'वासुदेवक' कहते हैं । भाग—यदत्र माग् प्रति-परि-अनु स्यात् तन्मे देहि, नातोऽधिकं मार्गामि, जो इसमें मेरा भाग हो, वह मुझे दीजिए, मैं इससे अधिक नहीं मांगता हरं प्रति हलाहलमभवत्, हर (महादेव) के भाग में विष

१. जब अनु का अर्थ लक्षणादि कुछ भी न हो, किन्तु पश्चात् मात्र अर्थ हो, तब इसके योग में षष्ठी होती है—प्रतिप्रस्थाता अध्वर्योरनु होमं जुहोति (श० बा० ४।५।२ १–१२) । युधिष्ठिरो ययावये .... अर्जुनस्तस्य चान्वेव (भा० महाप्र० १।३१) ।

आया। वीप्सा (पूरी तरह से सम्बन्ध करने की इच्छा)—वृक्षं वृक्षं प्रति सिञ्चिति। वीप्सा में द्विरुक्ति होती है जैसे यहां वृक्ष में हुई। 'अभि' की भाग अर्थ में कर्मप्रवचनीय संज्ञा न होने से उपसर्ग-संज्ञा बनी रहेगी—यन्ममात्रा-भिष्यात् तन्मे दीयताम्, जो यहां मेरा भाग हो वह मुझे दिया जाय। उपसर्ग होने से 'मम' यहां षष्ठी हुई तथा स्यात् के 'स्' को 'ष्' भी।

लक्षण अर्थ में अनु के योग में द्वितीया के कुछ और उदाहरण--

धर्म चर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्ते, नो चेदनूत्पद्यन्ते न धर्महानिर् भवति । (आप० घ० १।२०।३-४) धर्माचरण के होने पर (पीछे) लौकिक अर्थ स्वयम् उत्पन्न हो जाते हैं, यदि नहीं होते, तो (भी) धर्म किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता । राजानमृत्तिष्ठमानमनृत्तिष्ठन्ते भृत्याः। (कौट० अर्थ० १।१९।१६), राजा के उद्योगी होने पर भृत्य भी उद्योगी हो जाते हैं ।

अतिरितिक्रमणे च (१।४।९५)। अतिक्रमण (लाँघना, आगे बढ़ जाना) अर्थ में तथा पूजा अर्थ में 'अति' कर्मप्रवचनीय होता है और उसके योग में द्वितीया आती है—श्रिया समानान् अति सर्वान्त्स्याम्। (अथर्व० ११।१।२१), में श्री में समान सबसे आगे बढ़ जाऊँ। इयं रूपेणाप्सरसोऽति, यह रूप में अप्सराओं से आगे बढ़ गई है। अति वा एषा (ऋक्) अन्यानिच्छन्दांसि यदितच्छन्दाः (ता० ब्रा० ५।२।११), अतिच्छन्दाः नाम की ऋक् दूसरे छन्दों से उत्कृष्ट है। सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते (मनु० २।१४५)। यहाँ 'अति' कर्म-प्रवचनीय है। लट् कर्मकर्ता में है, ३।१।८७ पर पढ़े हुए 'दुहिपच्योर्बहुलम्' इस वार्तिक में बहुलग्रहण से, ऐसा मेधातिथि मानते हैं।

दूरान्तिकार्थेम्यो द्वितीया च (२।३।३५)। दूर, अन्तिक (=समीप) इनसे और इनके पर्यायवाची शब्दों से द्वितीया आती है, पञ्चमी और तृतीया भी। यह विभिन्तयाँ प्रातिपदिकार्थ में ही आती हैं, कुछ भी अधिक अर्थ को नहीं कहतीं—दूरं याहि, न ममान्तिकं तिष्ठ। ग्रामस्य दूरेण कूप इति किलश्यन्ते ग्रामीणा जलार्थिनः, ग्राम से कुआँ दूर है, अतः जलार्थी ग्रामीण दुःखी होते हैं। ममान्तिकाद् अतिकामंस्त्वं नाभिभाषसे मामिति परं ताटस्थ्यं ते, मेरे पास से निकलते हुए मुझ से बोलते नहीं हो, यह तुम्हारी परम उदासीनता है। स्तुतिम्यो व्यतिरिच्यन्ते दूरेण चरितानि ते। (रघु० १०।३१), तेरे कर्म स्तुति से बहुत आगे बढ़े हुए हैं।

कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (२।३।५) । अत्यन्त संयोग गम्यमान होने पर काल तथा अध्व-वाची शब्दों से द्वितीया आती है । गुण, क्रिया, द्रव्य के द्वारा पूर्ण रूप से अभिव्याप्ति को अत्यन्त संयोग कहते हैं । गुण आदि जब काल तथा अध्वा को अविच्छिन्न रूप से व्याप्त करते हैं वह अत्यन्त संयोग होता है। अन्तः =िवच्छेदः, अन्तमितिकान्तः=अत्यन्तः। दशाहमाशौचम्, दस दिन तक आशौच (अपिवित्रता) होती है। सर्वकालं दुःखाऽविद्या दुरुच्छेदा च, अविद्या नित्य ही दुःखदायिनी और दुर्विनाश्या होती है। स राजा इमानि दिवसानि प्रजागरकृशो लक्ष्यते (शाकुन्तल), वह राजा इन दिनों (लगातार) जागने से कृश हुआ दीखता है। किया—नैव रात्रिं न दिवसं न मुहूर्तं न च क्षणम्। रामरावण-योर्युद्धं विश्वाममगमत्तदा।। (रा० ६।९२।३५), रात, दिन, मुहूर्तं अथवा क्षण भर के लिए भी राम-रावण का युद्ध न ठहरा। श्रीण वासराणि धारासारेणा-वर्षीद् देवः, तीन दिन लगातार मूसलाधार वृष्टि हुई।। मासं भृतोऽसौ विश्वत्या क्ष्यकः, उसे एक महीने के लिये २० रुपये पर नौकर रख लिया गया। द्रव्य—मासं गुडधानाः, यह गुड़ और घान मास तक चल जायेंगे। अध्वा की व्याप्ति के उदाहरण—कोशं कृदिला नदी, यह नदी एक कोस तक टेढ़ी है।

विस्तीर्णा योजनशतं शतमध्यधंमायता ।

बैहायसी कामगमा पञ्चयोजनमुन्छ्रिता ॥ (भारत)

(देवसभा) १०० योजन चौड़ी, १५० योजन लम्बी, आकाशस्य, स्वेच्छा संचार वाली, और पांच योजन ऊँची है। क्रोशमधीते, एक कोस तक पढ़ता जाता है। योजनं पर्वतः।

तृतीया

अपवर्गे तृतीया (२।३।६)। फलप्राप्तौ सत्यां क्रियापरिसमाप्तिरपर्वगः। जिस काल वा अध्वा (देशप्रमाण) तक निरन्तर क्रिया होने से फल की प्राप्ति होने पर क्रिया समाप्त हो जाती है, उससे तृतीया आती है—हादशिभवंषं व्याक्रियं क्र्यां क्र्यंते, बारह बरसों में निरन्तर अध्ययन से व्याकरण समाप्त हो जाता है। कितिभहोंराभिः किलकातामासादियता रेलयानम्, कितने घण्टों में रेलगाड़ी कलकत्ता पहुँचेगी। क्रोशेनाधीतोऽनुवाकः, कोस तक लगातार चलने से अनुवाक का अध्ययन समाप्त हो गया। मासेन जय्यो व्याधिर्मासिकः, जो रोग मास भर में पूरी तरह जीता जा सकता है उसे 'मासिक व्याधि' कहते हैं। मासेन सुकरं कर्म मासिकम्, जो काम मास भर में समाप्त किया जा सकता है उसे 'मासिक कर्म' कहते हैं। घष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते (पा० ५१११९०)। जो चावल ६० रातों में अर्थात् २ महीनों में पक जाते हैं उन्हें 'षष्टिक' अर्थात् साठी के चावल कहते हैं। विभिवंषंः सदोत्याय कृष्णद्वेपायनो मुनिः। महाभारतमाख्यानं कृतवान् इदमद्भुतम्।। (भा० आदि० ६२।५२)

सहयुक्तेऽप्रधाने (२।३।१९)। सह, सह के पर्याय साकम्, सार्घम्, सत्रा, समम् आदि के योग में अप्रधान से तृतीया आती है—पुत्त्रेण सह साकम्-सार्घम्-

समम् आगतः पिता । पिता का यहाँ कियासम्बन्ध शब्दोक्त है, और पुत्त्र का प्रतीयमान, अतः पुत्र अप्रधान है । शिताना सह याति कौमुदी सह मेघेन तिडत्प्र-लीयते (कुमार ४१३३), चाँद के साथ ही चाँदनी चली जाती है, मेघ के साथ ही विद्युत् नष्ट हो जाती है । शिल्पनः सह शाठघेन जायन्त इति घुष्यते । (बृ० क्लो० सं० ५१२६२), कारीगर जन्म के साथ ही शठता लिये आते हैं ऐसा प्रवाद है । सहापकृष्टमेंहतां न सङ्गतं भवन्ति गोमायुसला न दन्तिनः (किरात० १४१२२), नीच लोगों के साथ उत्तम पुरुषों की संगति नहीं होती, हाथी गीदड़ों के मित्र नहीं होते । सहार्थ में भी तृतीया आती है—मा भूदेवं क्षणमि च ते विद्युता विप्रयोगः (उ०मेघ० ५४) । इस प्रकार क्षण भर के लिये भी तेरा (हे मेघ) विद्युत् से वियोग न हो । पिता मात्रा (पा० ११२१७०), मातृ शब्द के साथ उच्चारित पितृ शब्द शेष रहता है । गन्धोत्तमा प्रसन्नेरा कादम्बर्या परिस्नुता (अमर) । कादम्बर्या=कादम्बर्या सह । गन्धोत्तमा आदि सुरा के नाम अमर ने पढ़े हैं । सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति । (छां० ६१८११।), तब वह सत् (ब्रह्म) के साथ एक हो जाता है । अस्य मुखं सीताया मुखचन्द्रेण संवदित (उत्तर राम०) । संवदित=साथ मिलता-जुलता है ।

येनाङ्गिविकारः (२।३।२०)। जिस विकृत अङ्ग से अङ्गी (देह) का विकार लक्षित होता है तद्वाचक शब्द से तृतीया होती है—अक्ष्णा काणः। पादेन खञ्जः। पाओं से लंगड़ा। पृष्ठेन कुब्जः। पाणिना कुणः=लुंजा। सूत्र में अङ्ग शब्द अङ्ग-समुदाय अर्थात् शरीर का वाचक है। स बाल आसीद् वपुषा चतुर्भुजः (माघ १।७०) वह बाल रूप में शरीर से चतुर्भुज था। अङ्ग-हानि की तरह अङ्गाधिक्य भी विकार माना जाता है ऐसा काव्यालङ्कार सूत्र-वृत्ति-कार वामन मानते हैं।

हेती (२।३।२३) । किया, द्रव्य, गुण के कारण से तृतीया होती है—
पुण्येन कृष्टो हरिः, पुण्य के कारण हिर का दर्शन हुआ । 'पुण्य' दर्शन की
योग्यता उत्पन्न करता है, दर्शन-व्यापार में करण नहीं । योग्यता होने पर
चक्षुर्व्यापार ही दर्शनिक्रया को साधता है, अतः चक्षः करण है । किया, द्रव्य,
गुण में से कोई भी हेतु का विषय हो सकता है । हेतु व्यापारवान् नहीं होता,
अर्थात् वाक्य में श्रूयमाण किया में व्यापृत नहीं होता । इसके विपरीत करण
नियम से किया-विषयक होता है और किया की सिद्धि में व्यापृत होता है ।
द्रव्यादिविषयो हेतुः कारक नियतिक्रयम् (वा०प० ३।७।२५) अनाश्रिते तु
व्यापारे निमित्तं हेतुरिष्यते । (३।७।२४) हेतु के विषय में काशिका
का संक्षिप्त पर सारगींभत वचन है—फलसाधन- योग्यः पदार्थो लोके
हेनुरुच्यते, अर्थात् जो पदार्थ फल को साक्षात् निष्यन्न तो नहीं

करता, पर उसे निष्पन्न करने की योग्यता रखता है, उसे लोक में 'हेतु' कहते हैं। अतः धनन कुलम्, कन्यया शोकः, इत्यादि में घनादि सीघे कुलादि के जनक नहीं हैं, तो भी कुलादि की जनकता में योग्यता अवश्य रखते हैं, अतः ये हेतु हैं, करण नहीं। पुण्यन गौरवणः, यहाँ गुण के प्रति पुण्य हेतु है। फल भी हेतु होता है, उससे तृतीया आती है—अध्ययनेन वाराणस्यां वसति, पढ़ने के लिये वाराणसी में रहता है।

इत्यम्भूतलक्षणे (२।३।२१) । इमं प्रकारं प्राप्तः = इत्यम्भूतः । भू यहाँ प्राप्त्यर्थ में चुरा० आधृषीय धातु है । 'इस प्रकार का है,' उसके लक्षण (ज्ञापक चिह्न) से तृतीया आती है— अपि भवान् कमण्डलुना छात्रमद्राक्षीत्, क्या आपने कमण्डलु से ज्ञापित छात्र को देखा ? अयं जटाभिस्तापस इति भाति । एकपाकेन वसन्तोऽविभक्ता भातरः किमिप सुखं निर्विज्ञन्ति, एक साथ खाना पकाते हुए बिना विभाग किये रहते हुए भाई कुछ अनिर्वचनीय सुख भोगते हैं । स्विरतेनाधिकारः (पा० १।३।११), स्वरित लक्षण से अधिकार जाना जाता है । तस्माद् बाह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् । (बृ०उ० ३।५।१), इसलिये ब्राह्मण पाण्डित्य (ब्रह्मज्ञान) को पूर्णरूपेण प्राप्त करके बालभाव से उपलक्षित होकर रहने की इच्छा करे ।

राजहंसास्तु ते चञ्चुचरणैलेंहितैः सिताः । (अमर), रक्त चोंच और चरणों से उपलक्षित क्वेत हंस राजहंस कहलाते हैं । नयनाम्यां प्रसुप्तोपि जार्गात नयचक्षुषा । व्यक्तकोधप्रसादक्च स राजा पूज्यते जनैः ।। (रा० ३।३३।२१), जो राजा निमीलित नयनों से सोया हुआ लक्षित होता है, पर नीति रूपी खुली आँख से जागता हुआ दीखता है, जिसका क्रोध और प्रसाद प्रकट है वह प्रजा से पूजा जाता है।

हेत्वर्थं में तृतीया के अन्य उदाहरण—अहो बत महत् कष्टं विपरीतिमिवं जगत् । येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन नुष्यित ॥ (भारत), जिस हेतु सज्जन लिजत होता है, दुर्जन उसी हेतु प्रसन्न होता है। प्रार्थितः सम्प्रदानेन प्राजापत्यः प्रकीतितः (शङ्खस्मृति ४।५), कन्या देने के लिये (पिता जिसमें) प्रार्थना करता है वह विवाह 'प्राजापत्य' कहलाता है। सुभंगा किल कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषेक्ष्यते । यौवराज्येन महता....॥ (रा० २।८।९), जिसके पुत्र का यौवराज्य के निमित्त अभिषेक होगा। सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भर्ता तथैव च। (मनु० ३।६०), भर्ता भार्या के कारण प्रसन्न और भार्या भर्ता के कारण । स्थानिनो देवाः स्थानैष्पनिमन्त्र्यन्ते, भो इहास्यताम्, इह रम्यताम् इति । (योगभाष्य ३।५१), अपने-अपने स्थानों

वाले देवताओं को स्थान-देने के निमित्त बुलाया जाता है। दूरीकृताः खलु गुणे-रद्यानलता वनलताभिः (शाकुन्तल)। न्यमन्त्रयत सन्तुष्टो द्विजरचनं वर स्तिभिः। (भा० अनुशा० १५२।६), ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर तीन वर देने के लिये उसे बुलाया। लक्ष्म्या निमन्त्रयाञ्चक तमनुच्छिष्टसम्पदा। (रघु० १२।१५), भरत ने उसे (राम को) अननुभूतगुणोत्कर्ष वाली (राज्य-) लक्ष्मी देने के हेतु निमन्त्रण किया। सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते। (मनु०२।१४५), सहस्र पिताओं से माता गौरव के कारण अधिक है। पुंसाऽनुजः यह तृतीयाऽलुक् समास है। अर्थ है—पुमान् (पुत्र) के पूर्व उत्पन्न होने से अनुज है। जनुषान्धः। यह भी तृतीया उलुक् समास है। जन्म के हेतु अन्या। अश्वभुजंनुषा सनाद् असि। (ऋ० १।१०२।८), तू नित्य ही जन्म से शत्रुहीन है। रामो मत्तो मासेन पूर्वः, श्यामश्चाध्यर्थेन मासेनावरः, राम मुझ से १ महीना बड़ा है, श्याम १॥ महीना छोटा है। तब शिष्यं महाबाहो धनुष्यवरं त्वया। (भा०)। पित्रा समः मात्रा सबृशः। माषोनः, मासा भर कम। वाचा कलहः। गुडेन मिश्रः। इत्यादि में भी हेतु में तृतीया समझनी चाहिये।

प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्ख्यानम् । प्रकृति आदि शब्दों से तृतीया होती है यह वार्तिककार का वचन है। प्रकृति आदि शब्द गण-पठित नहीं हैं। शिष्टों के प्रयोगों से जाने जाते हैं। जहां करण अथवा हेतु कुछ भी नहीं, वही इस वार्तिक का विषय है। प्रकृत्या चारः। निसर्गेणाभिरूपः, स्वभाव से सुन्दर। गोत्रेण गार्ग्यः। गोत्रमस्य गार्ग्य इत्यर्थः। प्रायेण याज्ञिकः। समेन धावित, समतल मार्ग से दौड़ता है। विषमेण धावित। द्विद्रोणेन धान्यं कीणाति, दो दो परिमाण-भूत द्रोण पात्रों से (धान्य) खरीदता है। नाम्ना मुतीक्ष्णश्चित्तेन दान्तः। यहाँ 'नाम्ना' में प्रकृत्यादि होने से तृतीया हुई। नाम ग्रीर सुतीक्ष्ण में तादात्म्य है। सुतीक्षणनामा ऐसा अर्थः।

प्रकृत्यादि होने से तृतीया के अन्य उदाहरण---

तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्धते । (मनु० ७।२७), उस (दण्ड) का ठीक ढंग से प्रणयन करता हुआ राजा त्रिवर्ग (=धर्म, अर्थ, काम) से बढ़ता है । ननु उटजसंनिहिता शकुन्तला । अद्य पुनहृं दयेनासंनिहिता (शाकुन्तल), अरी शकुन्तला पर्णशाला के संनिहित=पास है, पर हृदय से असंनिहित है । यहाँ भी हृदयेनाःसंनिहिता=असंनिहितहृदया, जिसका हृदय (शरीर में) उपस्थित नहीं है । उल्का चाप्यपसव्येन पुरं कृत्वा व्यशीयंत । (भा० सभा० ८०।२९) उल्का नगर की दाई ओर नष्ट हो गई । स्वागतेना-गतां तां तु भगवानम्यभाषत । (भा० अनुशा० १८।७८)। आई हुई उसको

'स्वागतं ते' ऐसा कहा। अपाङक्त्योपहता पङ्गक्तः पाव्यते यैद्विजोत्तमैः। तान् निबोधत कात्स्न्येंन द्विजाग्यान्यङ्गक्तिपावनान् ॥ (मनु० ३।१८३), कात्स्न्येंन =कृत्स्नान् । कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र । (अथर्व० १०।७।८), इस जगत् का आधार-रूप (स्कम्भ=खँभा) खम्भा वहाँ कितना प्रविष्ट हुआ। **धर्मेण** प्रजाः प्रशिष्युर्नुपालाः, राजा घर्म के अनुसार प्रजा का शासन करें। मेघया तद्वान्, धनेन धनवान्, इत्यादि में प्रकृत्यादि होने से अभेद में तृतीया है। प्रियप्रियेण ददाति । सुलसुलेन ददाति । आसानी से, बिना दु:ख माने देता है। (काशिका ८।१।१३)। पृष्ठतः सेवयेदकं जठरेण हुताशनम् (हितोप० २।३३) । आग्नेयो व बाह्मणो देवतया । ऐन्द्रो व देवतया क्षत्रियो भवति (एे० ब्रा० ७।१३) । क्षत्रिय इन्द्रदेवताक है, अर्थात् क्षत्रिय का इन्द्र देवता है। मम भर्ता महातेजा वयसा पञ्चिवशकः। (रा० ३।४७।१०), मेरा पति अतितेजस्वी वय में पच्चीस वर्ष का है। अन्धो जडः पीठसर्पी सप्तत्या स्य-विरश्च यः। (मन्०८।३९४), अन्या, बहिरा, पर्प से चलने वाला, सत्तर वर्ष का बूढ़ा। वितथेन बुवन् दर्पाद् दाप्यः स्याद् द्विशतं दमम् । (मनु० ८। २७३) । दर्प (घमण्ड) से मिथ्या बोलते हुए से २०० जुर्माना दिलाये । मूढोपि वपुषा राजन् (किरात० ११।६) । भूमिपालस्तु तदाकर्ण्यं हृदयेनाति-मात्रमत्रीयत । (हर्ष०३, पृ०११५) । यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन वा । (मनु० ७।१७२) । वाहनेन परिक्षीणः, बलेन परिक्षीणः= परिक्षीणवाहनः, परिक्षीणबलः । काणं वाप्यथवा सञ्जमन्यं वापि तथाविधम् । (मन्० ८।२७४) । तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यः . . . ।। पयो दिष्रभावेन परि-णमते । महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति (मनु० ७।८) । द्विषा कृत्वा ऽऽत्मनो बेहमर्थेन पुरुषोऽभवत् (मनु० १।३२) । आत्मना चतुर्थः (काशिका ६। ३।६) । इति वार्तिककारेण भावे सर्वलिङ्गो निर्देशः कर्तव्यतया चोदितः। (हेलाराजटीका, वाक्य० ३।८।५८) । दैविकानां युगानां तु सहस्रं परि-सङ्ख्यया । (मनु० १।७२) । संख्या में सहस्र दैव युगों का । अस्मिन्धर्मोऽखि-लेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम् । (मनु० १।१०७) । निम्नेन सलिलं याति । (बृ० इलो० सं० ९।१२) । निम्नेन=निम्नम् । तल्लक्षं योजनानां प्रमाणेन निगद्यते । (वामन० पु०), प्रमाण से अर्थात् इयत्ता में वह १ लाख योजन कहा जाता है। तद् योजनलक्षप्रमितम् इत्यर्थः। परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः (शाकुन्तल), हसी में कहा हुआ यह वचन, हे मित्र, सच करके न जानिये। नाम्ना च गोत्रेण च कर्मणा च संकीर्तयन् भूमिपतीन् समेतान् । (भा० आदि० ) । भूमिपतीनां नामानि गोत्राणि कर्माणि च संकीर्तयन्नित्यर्थः । भूमिपतियों को नामादि से कहता हुआ, अर्थात् उनके नामादि का निर्देश करता हुआ । गिरतेर्लेङि घ्वमि चतुर्भिरिघकं शतं रूपाणि (सि० कौ० भावकर्मप्रिक्रिया) । यहाँ चतुर् आधिक्य का परिच्छेदक है ।

आस्ते सर्वास्ववस्थासु हृदयेनापराजितः, ..हृदय से न हारा हुआ। उपरिनिर्दिष्ट प्रकार के तृतीया के प्रयोगों में तदात्मकता, तदवच्छेदकता

अथवा तत्प्रकारित्व अर्थ है। इस विषय में किसी मर्मज्ञ विद्वान् का वचन है—

प्रकृत्यादिगणाञ्जाता तृतीया तु तदात्मताम् । अवच्छेदकताबुद्धिं प्रकारित्वादि शंसति ।। इति ।

चतुर्थी

तादश्यें उपसंख्यानम् । तादश्यं अर्थात् 'यह उसके लिये हैं' इस अर्थ में जिसके लिए कोई वस्तु है उसके वाचक शब्द से चतुर्थी होती है—यूपाय दाह, यूप बनाने के लिये लकड़ी । यज्ञिय पशु के बन्धनार्थं खूटे को यूप कहते हैं । कुण्डल बनाने के लिये सोना । रन्धनाय स्थाली, राँधने के लिये देगची । अवहननाय उल्लालम्, अवधात=धान कूटने के लिये उत्तल ।

तादर्थ्य में चतुर्थी के अन्य उदाहरण-

काव्यं यशसेऽर्थंकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सद्यः परनिर्वृतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ॥

काव्य यश के लिये, धन कमाने के लिये, व्यवहार ज्ञान के लिये, अनिष्ट के नाश के लिये, तत्काल परमानन्द के लिये तथा प्रिया-तुल्य उपदेश प्राप्ति के लिये है। (मम्मट)।

मनसे चेतसे थिय आक्तय उत चित्तये।

मत्यै श्रुताय चक्षसे विश्वेम हिवषा वयम् ॥ (अथर्व०६।४१।१)। मन के लिये, स्मरण शिक्त के लिये, बुद्धि के लिये, संकल्प के लिये तथा चेतना के लिये, आगामि विषयक ज्ञान जनन करने वाली शिक्त के लिये (मत्यै), शास्त्रज्ञान के लिये (श्रुताय), दृक् शिक्त के लिये हम हिव द्वारा पूजा करें।

रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः । (मनु० १।६५), रात प्राणियों के लिये सोने के लिये है और दिन कर्म करने के लिये । वैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धायाऽऽसुरी मता (गीता १६।५) । भूत्यै जागरणमभूत्यै स्वपनम् । (यजुः ३०।१७), जागना ऐश्वर्य के लिये है और सोना अनैश्वर्य (दारिद्रघ) के लिये । अमा सते वहसि भूरि वामम् (ऋ० १।१२४।१२)।

हितयोगे चतुर्थी वक्तव्या । हितमिदं भेषजमातुराय, यह औषघ रोगी

के लिए हितकारी है । परलीकविरुद्धानि कुर्वाणं दूरतस्त्यजेत् । य आत्मानमित-सन्धत्ते सोऽन्यस्मै स्यात् कथं हितः॥ (भा० उद्योग० )। य आत्मानम्— जो अपने आपको घोखा देता है वह दूसरे का कैसे हितकारी हो सकता है। यद् वाव जीवेभ्यो हितं तत् पितृभ्यः (श० ब्रा० )। वाव---निश्चितम्।

नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालं व षड्योगाच्च । (२।३।१६) यहाँ अलम् से अलम् का तथा समर्थ, शक्त, प्रभु, योग्य, पर्याप्त इत्यादि उसके पर्यायों का ग्रहण है। नमो ब्रह्मणे। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेऽस्तु (कठ उ०), हे ब्राह्मण! तुझे नमस्कार हो और मेरा कल्याण हो। स्वस्ति गोबाह्मणेभ्योऽस्तु (रा० ३।२३।२८) । सार्थक 'नमः' शब्द का ग्रहण है, नमस्य क्यजन्त नामधातु में 'नमस्' अनर्थक है अतः कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये। पञ्चशिखाय तथेश्वरकृष्णायैते नमस्यामः ॥ साङस्यतत्त्वकौमुदी की इस आर्या में नमः स्वस्ति--सूत्र से चतुर्थी नहीं हुई, किन्तु गम्यमान 'प्रीणियतुम्' (प्रसन्न करने के लिये) तुमुन्नन्त का कर्म होने से । अलम्—अलं मल्लो मल्लाय, एक मल्ल (पहलवान) दूसरे के बराबर है । अलं कुमार्या (कुमार्यः) अयं कुमारः, यह कुमार इस कुमारी के योग्य है। अलमर्थ में जो पद (सुबन्त, तिङन्त) प्रयोग में आते हैं उनके योग में चतुर्थी

के उदाहरण--

न यक्तः शक्ष्यत्यग्रतः स्थितये (दश कु०पृ० २४५) । क्षत्रियस्याकर्षणाऽशकत् (दश कु० पृ० २४२) । भवत्सम्भावनोत्याय परितोषाय मूर्छते । अपि ब्याप्त-दिगन्तानि नाङ्गानि प्रभवन्ति मे ॥ (कुमार० ६।५९), आपके सत्कार से उत्पन्न हुए बढ़ते हुए परितोष (प्रह्लाद) को अपने अन्दर घारण करने के लिये दिशाओं के अन्तों तक व्याप्त भी मेरे अङ्ग समर्थ नहीं हैं। पर्याप्त एकः पुलाकः स्थाल्या निदर्शनाय (भाष्य), एक दाना ही स्थालीस्थ तण्डुलादि की अवस्था दर्शाने के लिये पर्याप्त है। समध्ते मधुसपिषी मरणाय (चरक, सूत्र० २६।८६), समान मात्रा में मिलाये मधु और घृत मृत्यु लाने में समर्थ होते हैं। यहाँ अलम्, भवतः, प्रभवतः, कल्पेते इत्यादि में से कोई एक शेष समझना चाहिये। विक्रि-यार्यं न कल्पन्ते सम्बन्धाः संदनुष्ठिताः । (कुमार० ६।२९), सज्जनों से बनाये हुए सम्बन्ध बिगड़ते नहीं । प्रतिकारविधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते (रघु॰ ८।४०), इलाज (चिकित्सा) आयुः शेष होने पर ही फल उत्पन्न करने के योग्य होता है। तदनुवर्तमानो नरकाय राध्यति (राध्यति=कल्पते, के योग्य होता है) (आप० घ० १।१२।१२।।) विद्येव कन्यका मोहादपात्रे प्रतिपादिता । यशसे न न वर्माय जायेताऽनुशयाय तु (क० स० सा०) ।। यहाँ जायेत≔कल्पेत । प्रतिपादिताः ही हुई। अनुशय = पश्चात्ताप। प्रभु आदि का जब अधिकार रखना, प्रभुत्व रखना, अभिभव करना आदि अर्थ हो तो इन के योग में षष्ठी आती है—न चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्ति (चरक सूत्र० ५।५९), इसे रोग एकदम दबाते नहीं। प्रभवित तातः स्वस्य कन्यकाजनस्य, (मालती०), पिता को अपनी पुत्रियों पर अधिकार है। अधिकारार्थक प्र-भू के प्रयोग में जिस पर अधिकार हो उससे सप्तमी भी देखी जाती है, हाँ षष्ठी प्रायिक है—

किमेतावत्यिप भवानस्मासु न प्रभवित (म० वी०च०) । प्रभवन्त्योऽपि हि भर्तृ षु कारणकोपाः कुटुम्बिन्यः (मालविका १।१८) । न केवलं मनुष्येषु देवं देवेष्विप प्रभु । सित मित्रे धनाध्यक्षे चर्मप्रावरणो हरः (रिवगुप्त) ।।

स्वाहा—अग्नये स्वाहा—अग्नये सुहुतमस्तु, अग्नि के लिये शोभन हिव हो। पितृभ्यः स्वधा (पितरों को भोजन)। इन्द्राय वषट्।

क्लृपि सम्पद्यमाने चतुर्थी वक्तव्या। कृपू सामध्यें भ्वा० आ० के प्रयोग में इसके समानार्थक जन्, सम्पद् आदि के प्रयोग में विकारवाची शब्द से चतुर्थी आती है—मूत्राय कल्पते यवागूः। उच्चाराय कल्पते यवागूः, यवागू मूत्र रूप में परिणत हो जाता है। उच्चाराय कल्पते माषः। भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञानरूप में परिणत हो जाती है।

उत्पातेन ज्ञापिते च (बा०) उत्पात (प्राणियों के शुभाशुभ का सूचक भूतपरिणाम) से जो ज्ञापित हो उससे चतुर्थी होती है—

वाताय कपिला विद्युद् आतपायाऽतिलोहिनी । पीता सस्यविनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भवेत् ॥ (भाष्य)

जब बिजुली कपिलवर्ण की हो तो उससे आँधी ज्ञापित होती है, इत्यादि ।

तुमर्थाच्य भाववचनात् (२।३।१५) । 'भावे' (३।३।१८) इस अधिकार
में विहित जो भाववचन (=भाववाचक) घट्य आदि प्रत्यय हैं उनका
क्रियार्थक किया के उपपद होने पर तुमुन् की तरह भविष्यत् काल में प्रयोग
होता है। ऐसे भाववचन—प्रत्ययान्त शब्दों से चतुर्थी आती है—यागाय (=यण्डुं)

याति। पाकाय वजित । भूतये प्रतिष्ठते (भूति के लिये प्रस्थान करता है)। याति
अजित । प्रतिष्ठते—ये कियार्थक उपपद कियायें हैं। 'यागाय याति' का अर्थ है
यक्ष्ये इति याति, में यज्ञ करूंगा, इसलिये जाता है।

### पञ्चमी

यतश्चाध्वकालनिर्माणं तत्र पञ्चमी । जहाँ से दूरी तथा काल मापा जाय तदाचक शब्द से पञ्चमी आती है । तद्युक्ताद् अन्धनः प्रथमासप्तम्यौ, उस अविध से युक्त (मापे हुए) अध्वा (दूरी, देशपरिमाण) से प्रथमा तथा सप्तमी विभिन्तयाँ आती हैं। कालात्सप्तमी, तद्युक्त (उस अविध से युक्त) काल से केवल सप्तमी विभिन्त आती है—गवीधुमतः सांकाश्यं चत्वारि योजनानि (प्रथमा), चतुर्षु योजनेषु वा, गवीधुमान् नगर से सांकाश्य नगरी ४ योजन दूरी पर है। कार्तिकया आग्रहायणी मासे (सप्तमी), कार्तिक की पूणिमा से अगहन की पूणिमा १ महीना बाद होती है। सहस्राश्वीने वा इतः स्वर्गों लोकः। (ए० ब्रा० २।२।७), स्वर्ग लोक यहां से इतनी दूर है कि एक घोड़ा सहस्र दिन चलकर वहां पहुँच सके। अश्वस्य एकाहगमः≔आश्वीनः, एक दिन में एक घोड़ा जितना चल सके, उसे आश्वीन कहते हैं।

अन्यारादितरतेंदिक्छुन्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते (३।२।२९) ब्रारात् (≔दूर-समीप), इतर, ऋते, (रूढ) दिशावाचक¹ शब्द, ग्रञ्च् धातु जिसमें आरात् उत्तरपद हो। आ (च्), आहि के योग में पञ्चमी होती है। अन्य के समानार्थं क राब्दों का भी ग्रहण होता है--- जीव ईश्वरादन्य इति **ज्ञाक्तरा न सहन्ते । भेदका गुणा इति देवदत्ता**द् यज्ञदत्तो भिन्नः, गुण भेदक (भेद करने वाले) होते हैं, इसलिये देवदत्त से यज्ञदत्त भिन्न है। अन्यत् कुम्भाद् अपां पूर्णाद् अन्यत् पादावसेचनात् । अन्यत् कुदालसम्प्रदनान् नैषिष्यति जनार्दनः।। (धृतराष्ट्र के प्रति विदुर का कथन), स्वागतार्थ मङ्गलजलकलश को छोड़कर चरण प्रक्षालनार्थं जल को छोड़कर, कुशल प्रश्न को छोड़ कर और कुछ भी जनार्दन (कृष्ण) नहीं चाहेंगे। आचार्याधीनो भवान्यत्राधर्माचरणात्। अधर्माचरण को छोड़ कर और सब बातों में तू आचार्य के अधीन रहना। प्रायः पित्तलमम्ल-मन्यत्र दाडिमामलकात् (चरक, सूत्र ० २७।४), प्रायः सभी खट्टे पदार्थ पैतिक होते हैं, दाडिम (अनार) और आमले को छोड़कर । तुष्टः स्वब्रव्यादन्यत्र कृतालंबुद्धिः, संतुष्ट वह होता है जो अपनी वस्तु को छोड़ कर दूसरी वस्तु में निषेध बुद्धि रखता है। अलम् का यहाँ निषेध अर्थ है। कमलानां मनो-हराणामपि रूपाद् विसंवदित शीलम् (मुद्रा० १।१९), मनोहर कमलों का शील रूप से भिन्न है। आरात्—आरात् संकसुकाच्चर (अथर्व० ८।१।१२), शव-भक्षक अग्नि से परे चल । **ग्रामाद् आराद् आरामः**, ग्राम के समीप बागीचा है। आराच्छत्रोः सदा वसेत्, शत्रु से सदा दूर रहे। सम्प्रीतान् स्था-

१. सूत्र में दिक्छब्द' ऐसा पढ़ा है। इसका दिशि दृष्ट: शब्द:—दिक्छब्द: ऐसा अर्थ लिया जाता है। इससे जो शब्द दिशा का वाचक होकर काल अर्थ में प्रवृत्त हुआ है उसके योग में भी पञ्चमी होती है।

पयेद् आरात्, विश्वस्त लोगों को अपने समीप रखे । इतर-तापसव्यञ्जनो-**ऽयम् इतरस्तापसात्**, इस की वेषभूषा तपस्वियों की-सी है, पर यह तपस्वी से चतुर्यवर्णोप शुद्र इतर आर्यात्, यद्यपि वर्णों में शूद्र का चतुर्थ वर्ण है, पर वह आर्य से भिन्न है (आर्यों में उसकी गणना नहीं)। ऋते-ऋते ज्ञानाम्न मुक्तिः, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। शूलं नर्ते (=न ऋते) **ऽनिलाव् वाहः पित्ताच्छोफः (**—-पित्तात् शोफः) कफोवयात् (अष्टाञ्ज० सूत्र० २६।६), शूल (दर्द) विना वायुप्रकोष के नहीं होता, जलन पित्त की अधिकता के बिना नहीं होती, शोफ (सूजन) बिना कफ-वृद्धि के नहीं होती। नाहमिन्द्राणि रारण (=रराण) सल्युर्वृ वाकपे र्हते । (अथर्व० २०।१२६। १२), हे इन्द्राणी, में अपने सला विष्णु के बिना प्रसन्न नहीं हुँ। दिक्-शब्द---पूर्वी ग्रामाद् उत्तरो ग्रामाद् उदपानः, ग्राम के पूर्व में, ग्राम के उत्तर में कुआँ है। बह्य हि पूर्व क्षत्रात् (पञ्चिविश ब्रा०), ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति से पहले है। मूल में दिग्वाची पूर्व शब्द यहाँ काल वाची हो गया है। क उ नु ते महिमनः (=महिम्नः) समस्याऽस्मत् पूर्व ऋषयोऽन्तमापुः (ऋ० १०।५४।३), किन ऋषियों ने हमसे पूर्व तेरी सम्पूर्ण महिमा का अन्त पाया। अञ्च् उत्तरपद-प्राक् प्रभातात् प्रस्थास्ये, प्रभात से पहले चल पड्ंगा। प्राड नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते । (मनु० २।२९), नाभि नाल के छेदन से पहले जात-कर्म संस्कार का विधान है। वर्धन-वर्ध, चुरा० छेदन करना।

## हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत् प्राग् विनशनादिष । प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ (मनु०२।२१)

(उत्तर में अवस्थित) हिमालय और (दक्षिण में अवस्थित) विन्ध्य पर्वत के बीच का देश जो सरस्वती के रेत में अन्तर्हित होने के स्थान के पूर्व को है और प्रयाग के पश्चिम को है वह मध्यदेश कहलाता है। आ (च्), आहि—

समुद्राद् उत्तरा उत्तराहि वसन्तो वयं न बहु विदास्तत्तीरवर्ति-लोकाचारान्, समुद्र से दूर उत्तर दिशा में रहते हुए हम समुद्र तट पर रहने वाले लोगों के आचार को बहुत नहीं जानते । दक्षिणा विक्षणाहि (=दूरदक्षिण में) ग्रामाद् वाहिनी (=नदी) ।

अकर्तय रो पञ्चमी (२।३।२४) । कर्त्-वर्जित (जो कर्ता न हो) ऋण जो हेतु हो उससे पञ्चमी विभक्ति आती है। यह हेतु-तृतीया का अपवाद है। कस्यविच्छतं मुद्रा ऋणं देयं न चासौ तद् विगणयित, ततः शताद् बध्यते (शत ऋण के हेतु बांघा जाता है।

Section 1

विभाषा गुणे ऽस्त्रियाम् (२।३।२५)। गुण जो हेतु हो पर स्त्रीलिङ्ग न हो, उससे विकल्प से पञ्चमी आती है, पक्ष में यथाप्राप्त तृतीया होती है—

जाडचाद् (जाडचेन) दुर्जनवागुरासु पिततः, मूर्खतावश दुष्टों के जाल में फंस गया। अन्यः पिततोपि पाण्डित्यात् ततो मुक्तः, दूसरा फंसा हुआ भी चतुराई से वहाँ से छूट गया। उणादयो बहुलम् (३।३।१॥) पर पढ़े हुए श्लोकवार्तिक में बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टः में स्त्रीलिङ्ग 'तनुदृष्टि' से कैसे पञ्चमी हो गई? इसके समाघान के लिये 'विभाषा' यह योग—विभाग किया जाता है। दूसरा योग गुणेऽस्त्रियाम्। विभाषा इस योग में गुण और स्त्रीलिङ्ग निषेष का सम्बन्ध नहीं होता। इसी तरह नास्ति, अनुपलब्धेः, नहीं है, क्योंकि उपलब्ध नहीं होता, में पञ्चमी होती है। विह्नमान् पवंतो धूमात् यहाँ 'धूम' गुण नहीं तो भी पञ्चमी हुई। प्रयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते (कठ०उ०), मूर्ख योगक्षेम के कारण प्रेय (प्यारी चीज) को प्राप्त करना चाहता है।

मा नस्तस्माव् एनसो देव रीरिषः (ऋ० ७।८९।५), हे देव हमें उस पाप के कारण न मारिये।

प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ का द्योतक 'प्रति' शब्द कर्मप्रवचनीय होता है। प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः (१।४।९२)। मुख्य सदृश जो मुख्य के स्था-नापन्न होता है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। 'प्रतिदान' बदले में देने को कहते हैं।

प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् (२।३।११) । जिसका प्रतिनिधि हो और जिसके बदले में दिया जाय तद्वाचक शब्द से कर्मप्रवचनीय युक्त होने पर पञ्चमी आती है—अभिमन्युरर्जुनतः प्रति । अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है । यहाँ पञ्चमी अर्थ में तसिप्रत्यय विकल्प से हुआ है, पक्ष में पञ्चमी भी रहेगी—अर्जुनात् प्रति । प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति । प्रतिदान—तिलेभ्यः प्रति यच्छिति माषान्, तिलों के बदले माष देता है । बनात् प्रति मानं यच्छत्यथन्यः, अभागा धन के बदले मान (आत्ममान) देता है । उक्षाणं पक्त्वा सह ओदनेन अस्मात् कपोतात् प्रति ते नयन्तु । (भा० वन० १९७। १५), बैल को ओदन के साथ पकाकर इस कपोत के बदले ले जायें।

पञ्चम्यपाङ् परिभि: (२।३।१०) अप, परि (दोनों वर्जन अर्थ में कर्म-प्रवचनीय) तथा आङ (=आ) मर्यादा व अभिविधि अर्थ में कर्मप्रवचनीय के योग में पञ्चमी होती है—अप त्रिगर्तेम्यो वृष्टो देवः, त्रिगर्त को छोड़ कर वृष्टि हुई। परि परि त्रिगर्तेम्यो वृष्टो देवः यहाँ परि की द्विरुक्ति वैकल्पिक है। परि त्रिगर्तेम्यो वृष्टो देवः। ऐसा भी कह सकते हैं। अहंयेन्मधुपकेंण परि संवत्सरात् पुनः। (मनु० ३।११९), एक वर्ष छोड़ कर फिर मधुपर्क से पूजन

करे। आकुमाराव् यशः पाणिनेः। यहां आङ अभिविधि में है। आ काश्मी-रेम्य आ च कन्यान्तरीपाव् अयं लोको भारतं वर्षमुच्यते, काश्मीर से कन्याकुमारी तक यह देश भारतवर्ष कहलाता है। आ मूलाच्छ्रोतुमिच्छामि, में प्रारम्भ से सुनना चाहता हूँ। आ विन्ध्याव् उत्तरापथः, विन्ध्याचल तक उत्तरापथ है। यहाँ आङ मर्यादा अर्थ में है। आ प्रणखात् सर्व एव सुवर्णः। प्रणखः=प्रारम्भो नखस्य, नख का आदि।

वर्जनार्थक 'क्षप' के योग में रामायण का उदाहरण— यत्सम्प्रत्यप लोकेम्यो लङ्कायां वसतिर्भयात् ।

पञ्चमी विभक्ते (२।३।४२) । जिस समुदाय वा व्यक्ति से किसी अन्य समुदाय वा व्यक्ति का भेद (=गुणकृत उत्कर्ष वा अपकर्ष) दिखाना हो, उससे पञ्चमी विभक्ति आती है—मायुराः पाटलिपुत्रकेम्य आढचतराः, मथुरानिवासी पाटलिपुत्र निवासियों से अधिक घनी हैं। न मनसः किञ्चनाऽऽशीयोऽस्ति (श० ब्रा० ५।१।४।८), मन से अधिक शीघ्र चलने वाला कोई पदार्थं नहीं । कमं ज्यायो ह्यकमंणः (गीता) । मौनात्सत्यं विशिष्यते (मन्०), चुप्पी से सच बोलना बढ़िया है। नास्ति सत्यात्परी धर्मी नानृतात्पातकं महत् (मनु० ८।८२ के पश्चात् प्रक्षिप्त), सत्य से बढ़कर धर्म नहीं, और झूठ से बड़ा पाप नहीं। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद-तिरिच्यते (गीता), सम्मानित पुरुष का अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। अपि राज्यादिप स्वर्गादपीन्दोरिप माधवात् । अपि कान्तासमासङ्गान्नैराझ्यं परमं मुखम्।। (यो॰ वा॰ ५।७४।४४), राज्य से भी, स्वर्ग से भी, चांद से भी, वसन्त से भी, प्रिया-समागम से भी नैराश्य (आशा-त्याग) बड़ा सुख है । न ह्यतः पापात्पापीयो यदनुपकरणस्य दीर्घमायुः । (चरक, सूत्र० ११।५), इससे बड़ा पाप नहीं जो साधनहीन जन की लम्बी आयु हो। नान्यत् कर्मास्ति पापीयः क्षत्रियस्य पलायनात्। (भा० शल्य० ३।५७), क्षत्रिय के लिये युद्ध से भागने के सिवा और बड़ा पाप नहीं है। पापीयानक्वाद् गर्द भः (तै० सं० ), गघा घोड़े की अपेक्षा घटिया है। विश्वस्मार् इन्द्र उत्तरः (ऋ० १०।८६।१), इन्द्र सब से उत्कृष्ट है। बज्रादिष कठोराणि मृदूनि कुसुमादिष । लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुमर्हति॥ (उ० राम० २।७)। प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततो प्युञ्छः प्रशस्यते । (मनु० १०।११२), दान लेने से शिल कणिश ( छिट्टे ) का आदान अच्छा है, उससे भी उञ्छ (खेत में खेती कटते समय गिरे हुए कणों (दानों) का चुनना) अच्छा है। भिषग्म्यो भिषक्तरा आपः। (अयर्व० १९।२।३), जल वैद्यों से बड़ा वैद्य है। भूयान् वै ब्राह्मणः क्षत्रियात्। (ऐ०

ब्रा० ७।३।३)। अपि हि भूयांसि शताब् वर्षेम्यः पुरुषो जीवति। (श० ब्रा० १।९।३।१९), पुरुष सौ वर्ष से भी अधिक वर्षो तक जीता है। अभियुक्ततराः पक्षिणां पोषणे बन्धने च म्लेच्छाः (आर्येभ्यः)। (शाबर भाष्य १।३।१०) अभियुक्ततराः= अधिक जानकारी रखने वाले।

द्वितीया विभक्ति के प्रसङ्ग में दूर-समीप-वाची शब्दों से पञ्चमी के कुछ उदाहरण दिये जा चुके हैं। यहाँ कुछेक और उदाहरण दिये जाते हैं—

नैव प्रवृत्ति शृणुमस्तयोः कस्यचिदन्तिकात् (रा० ४।४९।६)। हमें उन दो के विषय में किसी से वार्ता नहीं सुनी। क्रीणीयाद् यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रीयं-मन्तिकात्। स क्रीतिकस्सुतस्तस्य ....। (मनु० ९।१७४), जिसे माता पिता से मोल में लेवे वह उसका 'क्रीतक' पुत्र कहलाता है। त्यजेद् दूराद् भिषक्पाशान् पाशान् वैवस्वतानिव । (अण्टाङ्ग० उत्तर० ४०।७६), कुचिकित्सकों को यम के फांसों के समान दूर छोड़ दे। 'भिषक्पाशा' में पाशप् प्रत्यय निन्दार्थं में है। याप्ये पाशप् (५।३।४७)। राज्ञः सकाशान्तेषां तु प्रतिज्ञातो वधो मया। (रा०)। राजा (=महाराज दशरथ) के समीप में ने उनके वध की प्रतिज्ञा की थी।

प्रभृति, आरभ्य, बहि:, ऊर्ध्वम्, परम्, उत्तरम् अनन्तरम्, पुरा अदि के योग में पञ्चमी आती है। प्रभृति-कार्तिक्याः प्रभृति, कार्तिक की पूर्णिमा से लेकर । ज्ञैज्ञवात्त्रभृत्यनागा अयं जनः पात्रं ते कृपामसृणस्य कटाक्षस्य, बाल्या-वस्था से ही निर्दोष यह जन तेरे दयामृदु दृक्पात का पात्र है। अद्य प्रभृत्यव-नताङ्कि तवास्मि दासः (कृमार० ५।८६), आज से हे सुन्दरी, में तेरा दास हूँ। यहाँ अद्य जो अस्मिन्नहिन के अर्थ को कहता है, 'अस्माद अहनः' (आज दिन से) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ समझना चाहिये। आरभ्य-मेर-पष्ठादारस्य ध्रुवपर्यन्तं ग्रहनक्षत्रतारागणचित्रितोऽन्तरिक्षलोकः । (पा० योग-भाष्य) । बहिस् -- जीवन्नसौ गृहाद् बहिर्नोपलम्यत इत्यन्तर्गृ हे भविष्यति, वह जीता है, पर घर से बाहर नहीं दीखता, सो घर के अन्दर होगा। स शुद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः। (मनु० २।१०३), जो पूर्वा सन्ध्या और पश्चिमा सन्ध्या समय भगवद् उपासना नहीं करता उसे द्विजों के सभी कर्मों से बाहिर निकाल देना चाहिये। ऊर्घ्व म्-- अर्घ्व तु कालादेतस्माद् विन्देत सदृशं पतिम् । (मनु० ९।९०), इस (तीन वर्ष के) समय के पीछे अपने योग्य पति को स्वयम् प्राप्त करे। सप्तत्या अर्ध्वं संन्यासमुपदिशन्ति । (बौ० घ० २।१०।१७।६), सत्तर वर्ष के उपरान्त संन्यास (परिव्रज्या) का विघान है। भोजनं तु क्षत्रियस्योर्घ्यं बाह्मणेम्यः। (गौ० घ० १।५।४१)

क्षत्रिय का भोजन ब्राह्मणों के पीछे होता है । वर्चः कर्म न कुर्वन्ति बाला ये च त्र्यहात्परम्। (काश्यप सं० सूत्र० लेहा०), जो बच्चे तीन दिन के पीछे टट्टी नहीं करते। उत्तरम्—अत उत्तरं न जानीमहे, इससे आगे हम नहीं जानते। अनन्तरम्—पुराणपत्रापगमाव् अनन्तरम् (रघु० ३।७)। जीर्ण पत्रों के गिरने के पीछे। त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् (गीता १२।१२), त्याग के टीक पीछे शान्ति प्राप्त होती है। एष ब्रह्मिंबदेशों वे ब्रह्मावर्तादनन्तरः। (मनु० २।१९), यह ब्रह्मींष देश है जो ब्रह्मावर्त से किञ्चिद् ऊन है। कहीं-कहीं अनन्तर के योग में वष्ठा भी देखी जाती है—अङ्गदं चाधिष्ठदस्तु लक्ष्मणो अनन्तरं मम। (रा०)। पुरा—न पुराऽऽयुषः स्वःकामी प्रेयात्, पूर्ण भोग्य आयु से पहले स्वर्ग चाहने वाला न मरे (=आत्महत्या न करे)। गर्भाघानमृतौ पुंसः सवनं स्यन्दनात् पुरा। (याज्ञ० १।१०)। प्रथमम्— ज्ञायीत गुवंनुज्ञातः प्रबुद्धः प्रथमं गुरोः। (वेदव्यासस्मृति १।३५), गुरु की आज्ञा पाकर सोये और गुरु से पहले उठे।

अधिक शब्द के योग में पञ्चमी तथा सप्तमी दोनों विभक्तियां सूत्र - ज्ञापित हैं अधिको द्रोणः लार्याः। अधिको द्रोणः लार्याम्।

पुत्त्रादिष धनभाजां भीतिः (मोहमुद्गर) । यहाँ पुत्त्र से पञ्चमी किसी शास्त्र से विहित नहीं, पर पञ्चमी भयेन (२।१।३७) सूत्र पर पढ़ हुए (भयभीतभीतिभीभिरिति वाच्यम्) इस वार्तिक से पञ्चमी ज्ञापित होती है।

### षष्ठी

पष्टी शेषे (२।३।५०) । शेष अर्थात् कर्मादि से भिन्न प्रातिपदिकार्थध्यितिरिक्त स्व-स्वामि-सम्बन्ध आदि की विवक्षा में (विशेषण से) षष्ठी होती
है। इसे शैषिकी षष्ठी कहते हैं। —राज्ञः पुरुषः राजा का नौकर। यहाँ
स्व-स्वामि-भाव सम्बन्ध है। वृक्षस्य शाला—यहाँ अवयवाऽवयविभाव सम्बन्ध
है। सुवर्णस्य कद्धकणम्। हिरण्यस्य कुण्डलम्—यहाँ प्रकृति-विकार-भाव
सम्बन्ध है। अश्वस्य धासः, वासस्य भवनम्—यहाँ तादर्थ्यं सम्बन्ध है।
बसन्तु में भगवन्त इति। (छां० उ० ५।११।१५), महामहिमशाली आप
मेरे पास ठहरें। यहाँ सामीप्य-सम्बन्ध है। इनमें कर्मादि कारक कुछ भी नहीं।

१. यस्मादिषकं यस्य चेक्क्वरवचनम् (२।३।९) से पञ्चमी ज्ञापित होती है । तदिस्मन्निषकिमिति दक्तान्ताड्डः (५।२।४५) से सप्तमी ज्ञापित होती है ।

कारकत्व की अविवक्षा में भी षष्ठी होती है-किच्चद् भर्तुः स्मरिस सुभगे त्वं हि तस्य प्रियेति, क्या तू हे सुन्दरी, भर्ता का स्मरण करती है, तू उसकी प्यारी है न । यहाँ 'भर्त्-सम्बन्धी स्मरण' ऐसा कहने की इच्छा है, 'भर्तृ-कर्मक स्मरण' ऐसा कहने की इच्छा नहीं । 'विवक्षातः कारकाणि भवन्ति' यह हम पहले ही इस प्रकरण के आदि में कह आये हैं । कर्तावा कर्म में कृद्योग (=कृत्प्रत्यय के योग) में जो षष्ठी होती है वह कारक विभक्ति है, उसे कृद्योगलक्षणा षष्ठी कहते हैं। यह भी कारकविभक्तियों के निरूपण में बताया जा चुका है। 'स्मरति' के प्रयोग में जो यहाँ षष्ठी हुई है वह कर्म की शेषत्व विवक्षा में पष्ठी है ऐसा भी कहने का ढंग है। अधि इक् भी स्मरणा-र्थक अदादि घात है। इस के प्रयोग में भी वष्ठी होती है-यहि स्तृतस्य मरुतो-डवीय (ऋ॰ ७।५६।१५) । हे मरुत् देवो ! यदि आपको स्तुति का स्मरण है। कियत् स्विद् इन्द्रो अध्येति मातुः कियत् पितुः (ऋ० ४।१७।१२), इन्द्र माता को कितना स्मरण करता है, पिता को कितना स्मरण करता है। लोक में इन्द्रोऽध्येति एेसा सन्धि-विधि से कहेंगे । इन सब उदाहरणों में कर्म की विवक्षा में द्वितीया विभक्ति भी हो सकती है--भर्तारं स्मरिस इत्यादि। दय् म्वा० आ० के प्रयोग में कर्म की शेषत्व विवक्षा में पष्ठी होती है अन्यया यथाप्राप्त द्वितीया-हे प्रभो दयस्व मे विषमस्थितस्य, हे प्रभो, संकट में पड़े हए मुझ पर दया करो । द्वितीया-दयस्वेमं कृषणं जनम् । दय् के दान, गति, रक्षण (=दया करना), हिंसा और आदान (लेना) ये पांच अर्थ हैं। इन सब में कर्म की शेषत्व विवक्षा में षष्ठी होगी। ईश् के प्रयोग में भी इसी प्रकार षष्टी होती है-इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे (=ईष्टे) पृथिक्याः। (ऋ० १०।८९।१०), इन्द्र द्युलोक का स्वामी है, इन्द्र पृथिवी का स्वामी है। इन उदाहरणों मेंअधीगर्थदयेशां कर्मणि (२।३।५२) विघायक शास्त्र है। अधीगर्थ =अघि इक् अर्थ=स्मरणार्थक।

कृतः प्रतियत्ने (२।३।५३) । सतो गुणान्तराधानं प्रतियत्नः, विद्यमान पदार्थ में नये गुण का आधान करना 'प्रतियत्न' कहलाता है। कृत्र्य्य घातु के प्रयोग में जब प्रतियत्न प्रतीयमान हो तब शेषत्वेन विवक्षित कर्म कारक में षष्ठी होती है अन्यथा यथाप्राप्त दितीया—एघो दकस्योपस्कुरुते, ईंघन पानी में नया गुण (उष्णत्व) लाता है। 'एघ' यहाँ अदन्त है, असन्त भी होता है—एघस्। अदन्त पुं० है और असन्त नपुं०। उदक के स्थान में यहाँ 'दक' शब्द का प्रयोग हुआ है। अमर कोष का पाठ भी है—जीवनं भुवनं दकम्। प्रतियत्त

अर्थ में कृ को सुट् का आगम होता है और इससे आत्मनेपद प्रत्यय ही आते हैं। इससे 'उपस्कुरुते' यह साधुरूप निष्पन्न होता है। विश्रमो रूपस्यो-पस्कुरुते, विश्रम—विलास, ललित रूप में और नया गुण लाता है। कर्मत्व-विवक्षा में कर्म में द्वितीया भी होगी—एघो दकमुपस्कुरुते।

रजार्थानां भाववचनानाम् ज्वरेः (२।३।५४) । अज्विरसन्ताप्योरिति वक्तव्यम् । ज्वरि (ज्वर्-णिच्), सन्तापि (सन्तप्—णिच्) को छोड़ कर भाव-प्रत्ययान्त के कर्ता होने पर रुजार्थक धातुओं के प्रयोग में शेषत्वेन विवक्षित कर्म कारक में षष्ठी होती है, अन्यथा यथाप्राप्त द्वितीया—चौरस्य रुजित रोगः। चौरस्यामयत्यामयः। यहाँ अम रोगे चुरादि धातु है। 'आमय' रोग को कहते हैं। पर चौरं ज्वरयित ज्वरः, चोर को ज्वर पीड़ित कर रहा है। चौरं सन्तापयित तापः, चोर को ज्वर-ताप सन्तप्त कर रहा है—यहाँ षष्ठी नहीं होती।

आशिषं नाथः (२।३।५५)। आशीर्वाद के अर्थ में वर्तमान नाथ् घातु के प्रयोग में शेषत्वेन विवक्षित कर्मकारक में पष्ठी होती है, अन्यया द्वितीया— सिंपषो नाथते— सिंपर् अस्य स्याद् इत्याशास्ते, इसे घृत प्राप्त हो ऐसा ईश्वर से चाहता है। आशीरिष्टजनाशंसा, अपने प्यारे के लिये भगवान् से कुछ चाहना 'आशिस्' है। प्रकृत में 'आशिष नाथः' इस वार्तिक से नाथ् घातु से आशिस् अर्थ में ही आत्मनेपद का नियम कर दिया गया है यद्यपि यह धातु याच्ञा आदि सभी अर्थों में अनुदात्तेत् (आत्मनेपदी) पढ़ी है।

जासिनिप्रहरण्नाटकाथिषणं हिसायाम् (२।३।५६) । हिसार्थक इन षातुओं के प्रयोग में शेषत्वेन विविक्षित कर्म कारक में षष्ठी होती है अन्यथा द्वितीया । जसु हिसायाम् जसु ताडने, चुरादि का ग्रहण है । इन दोनों अर्थों में उद् पूर्वक जस् का प्रयोग होता है— चौरस्योज्जासयित नृपालः, राजा चोर को मरवा देता है । वृषलस्य धर्ममुच्चरमाणस्योज्जासयित वर्णाश्रमाणां गोपायिता प्रजेशः, धर्म का उल्लब्धन करने वाले शूद्र को वर्णाश्रमों की रक्षा करने वाला राजा दण्ड देता है । निप्रहण—यहाँ हन् का निपूर्वक, प्र-पूर्वक और नि-प्र-पूर्वक तथा प्र-निपूर्वक ग्रहण इष्ट है। दो (उपसर्गों) के एक साथ ग्रहण को सब्बातग्रहण कहते हैं, जुदा-जुदा ग्रहण को विगृहीत ग्रहण कहते हैं और भिन्नकम से एक साथ ग्रहण को विपर्यस्तग्रहण कहते हैं । मृगयुर्मृ गाणां निहन्ति (प्रहन्ति, निप्रहन्ति, प्रणिहन्ति), व्याध मृगों को मारता है। कण्टकानप्युन्ताटयित भूतिमच्छन्तरेशः, ऐश्वर्य की कामना करने वाला राजा क्षुद्र शत्रुओं को भी नष्ट करता है। यहाँ उद्पूर्वक नट अवस्यन्दने चुरादि धातु का प्रयोग है, धातु

स्वतः तथा उपसर्ग-साहचर्य से अनेकार्थक होते हैं इस सिद्धान्त के अनुसार उद् पूर्व नट् का अर्थ यहाँ हिंसा है। मा तेऽनागसः प्रजाः पिपोडिन्नित काययित कूराणां पारिपिन्यकानां प्रभुः, निर्दय लुटेरे अनपराधी प्रजा को न पीड़ित करें इस हेतु राजा उन्हें नष्ट करता है। कथ हिंसार्थ में म्वादि परस्मेंपदी धातु है और घटादि होने से 'मित्' है, अतः णिच् परे रहते इसे वृद्धि नहीं होनी चाहिये थी, पर वृद्धि इष्ट हैं, इसलिये सूत्रकार सूत्र में इसे वृद्धि-पुन्त पढ़ते हैं। मर्यादाः परिपिपालियध्यन्राजा णिनष्टचाततायिनाम्, मर्यादाओं की रक्षा करना चाहता हुआ राजा आततायिओं को चूर्ण कर देता है। इन सब उदाहरणों में कर्मत्व की विवक्षा में यथाप्राप्त द्वितीया भी होगी। जब हिंसा अर्थन होगा तो शैषिकी षष्ठी भी नहीं होगी—धानाः पिनष्टि।

व्यवहृपणोः समर्थयोः (२।३।५७)। समानार्थक व्यवहृ (वि अव हृ) तथा पण् म्वा॰ आ॰ धातुओं के प्रयोग में शेषत्वेन विवक्षित कर्म कारक में षष्ठी होती है। अन्यथा यथाप्राप्त द्वितीया। समर्थ=सम-अर्थ=समानार्थक। शकन्ध्वादि होने से पररूप हुआ है। शतस्य व्यवहरति, ऋयविऋय अथवा चूत में सौ (रूपया) लगाता है। सहस्रस्य पणते, हजार रुपया लगाता है। कर्मत्व विवक्षा में शतं व्यवहरति। सहस्रं पणते भी कह सकते हैं।

उपरि-निरूपित सूत्र समुदाय **षष्ठी शेषे** (२।३।५०) का ही प्रपञ्चमात्र है। विशेषकर शेषे कर्मणि षष्ठी कैसे होती है इसका निदर्शनमात्र करना आचार्य को अभीष्ट है। अन्यत्र भी शेषत्व विवक्षा में षष्ठी देखी जाती है। कुछेक रोचक उदाहरण साहित्य से उद्धत किये जाते हैं सा लक्ष्मीरुपक्रकते यया परेषाम् (किराते ७।२८) । तातो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः (रा० ३।१।१६) । यैरस्माकमपकृतम् (=यैर्वयमपकृताः), तेषां मया **क्षान्तम्** (=ते मया क्षान्ताः) (कुल्लूक, मनु० ७।२०१) । युयमेवास्य जानीत योऽयं यद्वा करिष्यिति रा० ५।४२।९), तुम ही इसके विषय में जानो जो यह है और जो कर्म यह करेगा । श्राद्धानाम पविष्टानां भगवन् वक्तुमहीस (हरि० ३।७।१०), हम श्रद्धायुक्त होकर बैठे हैं, हमें कृपया बताइये। श्राद्धानामुपविष्टानाम्=श्राद्धानुपविष्टान् अथवा श्राद्धेभ्य उपविष्टेभ्यः ऐसा भी कह सकते हैं। शृष्वन्तु मे अद्दधानस्य देवाः। (अथर्व० ४।३५।७)। कर्मत्व विवक्षा में भगवान् व्यास का वचन उदाहार्य है--- अध्वंबाहुर्विरौम्येष न हि कश्चिच्छृणोति माम्, में बाँह उठाकर चिल्ला रहा हूँ मुझे कोई सुनता नहीं। यथा व भरतो मान्यस्तथा भ्योपि राघवः । कौसल्यातोऽतिरिक्तं च मम शुश्रुषते बहु॥ (रा.० २।८।१८), कौसल्या से अधिक मेरी सेवा करता

है। उदञ्च उ एव यन्ति वाचं शिक्षितुं यो वा तत आगच्छिति तस्य वा शुश्रूषन्ते (कौ० बा० ७१३), उत्तर को जाते हैं वाणी सीखने के लिये, अथवा उससे उसका उच्चारण सुनना चाहते हैं जो वहां से आता है। कर्मत्व की विवक्षा में यथाप्राप्त द्वितीया होगी—किच्चच्छुश्रूषसे तात पितरं सत्यविकमम्। (रा० २११००१४९), आशा है तुम इनका विश्वास तो नहीं करते होंगे। यह राम का भरत के प्रति प्रश्न है। स यद्यदर्शित्याहाऽथाऽस्य श्रद्दधित। (ऐ० बा० ११६), यदि वह कहता है कि मैंने देखा है तो उसका विश्वास करते हैं। इन्द्रस्य हि स प्रणमित यो बलीयसो नमित। (कौ० अर्थ० १२१११६२) वह इन्द्र को प्रणाम करता है जो बलवान् को प्रणाम करता है। तस्य दैत्यस्य दु बुंद्धे मृधि प्रतिकरि-ष्यित। (हिर० ११५४।४४), उस मृह दैत्य से युद्ध में बदला लेगा।

दूसरे कारकों की अविवक्षा में भी षष्ठी होती है-रङ्गस्य दर्शायत्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्तात् । (साङस्य का० ५९), जिस प्रकार रङ्गस्य समाज को नृत्य दिखा कर नटी लौट जाती है। यहां 'रङ्गाय' के स्थान पर 'रङ्गस्य' का प्रयोग है । स तेजो वैष्णवं पत्न्योविभेजे चरुसंज्ञितम् । (रघु० १२।५४) । यहाँ विभेजे=विभज्य ददौ, बाँट कर दिया। सम्प्रदान की अविवक्षा करके शेषत्व विवक्षा में षष्ठी 'पत्न्योः' में की है। तं क्षुरप्रशकलीकृतं कृती पत्त्रिणां व्यभजत्। (रघु० ११।२९), उसे खुरपे से टुकड़े करके पक्षियों को बाँट कर दे दिया। यहां भी 'पत्त्रिणाम्' पत्त्रिभ्यः के स्थान में शैषिकी बच्छी है। यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह (=भाजयत इह) नः। (ऋ० १०।९।२), तुम्हारा जो अत्यन्त कल्याणकारी रस है उसमें हमें भागी बनाओ । एकमेव क्षेत्रमन्य-स्याधि कृत्वा किमपि गृहीत्वा पुनरप्यन्यस्याधाय किमपि गृहणाति (मिता-क्षरा २।२३), एक ही क्षेत्र को किसी के पास गिरवी रखकर उससे कुछ लेकर द्रबारा किसी और के पास गिरवी रख कर कुछ ले लेता है। यहाँ अधि-करणत्व की अविवक्षा करके 'अन्यस्य' में शैषिकी षष्ठी हुई। या यस्य यज्यते भूमिका तां खलु भावेन सर्वे वर्ग्याः पाठिताः । (मालती) । जो जो पार्ट जिस जिस के योग्य है उसे वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को सूत्रघार ने पढ़ा दिया है। यहाँ भी 'यस्य' 'यस्मिन्' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है । भवद्गिरामवसरप्रदानाय वचांसि नः (माघ० २।८)। यहां सम्प्रदान की अविवक्षा करके सम्बन्ध-मात्र में 'गिराम्' में षष्ठी की है। तुप्तैविराधमांसानां गुद्रौः ......। (महावीर० ५।८), विराघ राक्षस के मांस से तृप्त हुए गीघों से । यहाँ करणत्व

की अविवक्षा में 'मांसानाम्' में षष्ठी हुई। करणत्विविवक्षा में तृतीया निर्वाघ होगी—न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, मनुष्य घन द्वारा तृप्त नहीं किया जा सकता। सुलानामुचितस्यैव दुःलैरनुचितस्य च। (रा० २।१३।११), जो सुलों से (नित्य) सम्बद्ध है, और दुःलों से असम्बद्ध है। यहां 'सुलानाम्' में जो षष्ठी हुई है वह अधिकरणत्व की अविवक्षा में शैषिकी षष्ठी है। दुःलैंः यहाँ तृतीया सहार्थ में समझनी चाहिये। 'उच समवाये' दिवा० अकर्मक घातु है। उचित=समवेत=सम्बद्ध, युक्त। योग्य, न्याय्य अम्यस्त अर्थ तो औपचारिक है। यहां 'षष्ठियथें तृतीया' ऐसा टीकाकारों का कहना मूलार्थ की उपेक्षा करना है। षष्ठी के अर्थ में तृतीया क्यों हो?

कृत्वोर्यप्रयोगे कालेऽधिकरणे । (२।३।६४) कृत्वसुच्, सुच् कियाम्यावृत्ति की संख्या को कहने वाले प्रत्ययों के प्रयोग होने पर शेषत्वेन विवक्षित अधिकरण में षष्ठी होती है, अन्यथा यथाप्राप्त सप्तमी—योऽह्नो द्विः पथ्य-सन्ताति स सुखमन्तुते, जो दिन में दो बार पथ्य भोजन करता है वह सुख पाता है। यो दिनस्य पञ्चकृत्वो भुडक्ते स औदिरको दुःख्यति, जो दिन में पांच बार खाता है वह पेटू दुःखी होता है। अधिकरणत्व की विवक्षा में सप्तमी भी होगी—अहिन द्विः, दिने पञ्चकृत्वः।

जहाँ षष्टियन्त से अवयव का बोध होता है, जहाँ अवयव शब्दोक्त नहीं होता, वह भी सम्बन्ध में होने से शैषिकी षष्ठी है—तेषां (सोमानां) पाहि भुषी हवम् (ऋ० १।२।१)। उन सोमों को जो तेरा अपना भाग है उसे पी और हमारी पुकार को सुन। 'पिब' के स्थान में वेद में 'पाहि' प्रयुक्त हुआ है। 'शृणु' के स्थान में 'श्रुधि' जो संहिता पाठ में दीर्घ हो गया है। यहता- उत्तस्य लभेमहि (छां० उ० १।१०।६) अन्तस्य=अन्तस्य मात्राम्, कुछ अन्त। माध्यमिकस्य सवनस्य दथ्नः पिबेन्द्र विज्ञन् पुरुकृज्जुषाणः। (अथर्व० ७।७६।१), मध्याह्न में निकाले हुए सोमरस तथा दही का कुछ अंश, हे बहुकर्मकारी वज्रधारी इन्द्र, तू प्रसन्न होकर पी। सोमं यं बह्माणो विदुर्न तस्याइनाति कश्चन (ऋ० १०।८५।३)। इवं मम भाति, तदस्माकमयुक्तं भासते—भा, तथा भास् आदि अकर्मक धानुओं के प्रयोग में कर्मादि के अभाव में शेष=सम्बन्ध में षष्ठी की ही प्राप्ति है।

सम्बन्ध मात्र में षष्ठी के कुछेक और उदाहरण--

कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः, शत्रुश्चाबुद्धिमताम् (चरक, विमान ० ८१६८), समस्त संसार बुद्धिमानों का आचार्य है, अबुद्धिमानों का शत्रु है । विषं गोष्ठी दरिद्वस्य, निर्धन के लिये सभा विष है । कथिमहैव युवयोरस्तमितः सूर्यः (विक्रमोर्वशी अंक ३ पृ० ७२), क्या तुम्हें यहीं सूर्य अस्त हो गया ? विषस्य विषयाणां च दृश्यते महदन्तरम् । उपभुक्तं विषं हन्ति विषयाः स्मरणादिष ॥ विष और विषयों में बड़ा अन्तर है । विष तो खाया हुआ मार देता है, विषय स्मरणमात्र होने पर मार देते हैं ।

षष्ठी हेतुप्रयोगे (२।३।२६) हेतु के द्योतक शब्द से हेतु शब्द का प्रयोग होने पर षष्ठी होती है और हेतु शब्द से भी —अल्पस्य हेतोकंहु हातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम् । (रघु० २।४७), थोड़े के कारण बहुत का परित्याग करना चाहते हुए तुम मुझे घबड़ाये हुए मालूम पड़ते हो । अध्ययनस्य हेतोरिह वाराणस्यां वसामो न त्वन्तस्य, हम यहाँ वाराणसी में अध्ययन के कारण रहते हैं न कि भोजन के कारण ।

सर्वनाम्नस्तृतीया च। (२।३।२७) हेतु का परामर्शक सर्वनाम उसके तथा हेतु शब्द के प्रयोग होने पर हेतु द्योत्य होने पर षष्ठी होती है, सर्वनाम से भी और हेतु शब्द से भी-कस्य हेतोरिह वसिस, अधीत्यां तु न रमते मनस्ते, तुम यहां किस लिये ठहरे हो, पढ़ने में तो तुम्हारा मन लगता नहीं। तृतीया भी-केन हेतुनाद्य विरेणागाः, आज किस कारण देर से आये हो?

निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम् (वा०) । निमित्त, हेतु, कारण इत्यादि समानार्थक शब्दों के प्रयोग में प्रायः सभी विभिन्तियाँ आती हैं। जो सर्वनाम नहीं, उससे प्रथमा और द्वितीया नहीं आतीं—कि निमित्तम्, केन निमित्तेन, कस्मान् निमित्तात्, कस्य निमित्तस्य, कस्मिन्निमित्ते स प्रतिश्रुत्यापि नागतः, क्या कारण है कि वह प्रतिज्ञा करके भी नहीं आया। इसी प्रकार किकारणम्, को हेतुः, कं हेतुम् इत्यादि उदाहरण होंगे। इस प्रसङ्ग में चतुर्थी का प्रयोग नहीं मिलता। संभव है वह होता ही नहीं। नटी—आर्य! निमन्त्रिता मया भगवन्तो बाह्यणाः। सू०—कथय कस्मिन्निमित्ते। (मुद्रा० प्रथमाङ्क)।

षष्ट्यतसर्थे प्रत्ययेन (२।३।३०) । अतसुच् (अतस्) प्रत्यय का जो अर्थ है उस को कहने वाले अस्ताति (अस्तात्), अस् जो प्रत्यय, तदन्त के योग में षष्ठी विभिन्त आती है—अतसुच्— दक्षिणतो ग्रामस्य सरिद् उत्तरतस्य पर्वतकः, ग्राम के दक्षिण की ओर नदी है, उत्तर में पहाड़ी है। अस्ताति—कान्तासंमिश्रदे-होप्यविषयमनसां यः परस्ताद् यतीनाम् (मालविका १।१), अपनी प्रिया पर्वती के साथ नित्य अभिन्न शरीर वाले भगवान् शिव निर्विषय मन वाले यतियों से भी परे हैं। अस्— पुरो में याहि, प्रतिष्कको में भव, मेरे आगे चलो, मेरे मार्ग-प्रदर्शक बनो। अधः (अस्प्रत्ययान्त) के योग में षष्ठी तो होती ही है—वृक्षस्याधः सुप्तः, पर अमर के 'क्फोणिः कृर्पराद् अधः' इस वचन में जो पञ्चमी प्रयुक्त हुई

है वह इस आधार पर है कि कहीं-कहीं उत्सर्ग (=सामान्य) शास्त्र अपवाद शास्त्र के विषय में भी प्रवृत्त हो जाता है।

पुरतः—यह अन्युत्पन्न प्रातिपदिक अन्यय है, अतसुच् प्रत्ययान्त नहीं है। इसका अर्थ 'सामने, आगे, पहले' होता है। इसके योग में षष्टी होती है—पुरतः (=पूर्व, पहले) कृच्छ्रकालस्य धीमान् जार्गीत पूरवः (भारत)। सर्वेपामेव वर्षाणां मेर रुत्तरतः स्थितः। जम्बुद्वीप आदि वर्षों के उत्तर में मेर पर्वत स्थित है।

उपरि, उपिष्टात् भी अतसुच्-अर्थक अस्तातिप्रत्यय से निष्पन्न हुए हैं—इनके योग में भी षष्ठी होती है । पश्य शिरसस्तवोपरि म्यमित म्यमरः । उपर्युपरि सर्वेषामादित्य इव तेजसा (भा० वन० ५३।२) । यहाँ आम्रेडित उपरि-उपरि होने पर भी द्वितीया नहीं हुई, कारण कि सामीप्य विवक्षित नहीं ।

दूरान्तिकार्थैः षष्ट्यन्यतरस्याम् (२।३।४३) । दूर व समीप अर्थं वाले अव्ययों के योग में षष्टी विकल्प से होती है, उससे जिससे दूर व जिसके समीप कहना हो— नगरस्य नगराद्वा दूरे ऋषेराश्रमः । प्रासादस्य प्रासादाद् वाऽविप्रकृष्टमुद्यानम् । कूपस्य समीपं (कूपात्समीपे) जलाशयः।

स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूष्रसूतैश्च (२।३।३९) । स्वामिन्, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षिन्, प्रतिभू, प्रसूत-इनके योग में षष्टी और सप्तमी विभिन्तयाँ होती हैं-गवां स्वामी, गोषु स्वामी धनाढघ इति पुरा व्यपिदश्यते, बहुत सी गौओं के मालिक को पूर्व समय में धनी कहते थे। परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामि (योग-भाष्य २।३३), में इसके परिजनों का स्वामी बन जाऊँगा । पित्र्यस्य ऋक्थस्य (पित्र्ये ऋक्थे) ज्येष्ठ एव सुत ईश्वरो पिता के धन का ज्येष्ठ पुत्र ही स्वामी भवतीत्याङ्गलेषु समयाचारः, बनता है ऐसी आङ्गल जाति में प्रथा है। गवाम् अधिपतिः (गोष्वधिपतिः) मान्यते लोकेन । दुहिता पैतृकस्य धनस्य (पैतृके धने) दायादा भवतीत्येके नेतीत्यवरे, लड़की पिता के घन की भागिनी होती है ऐसा कोई मानते हैं; नहीं होती, ऐसा दूसरे । हृद्देशे स्थितः परमेश्वरः सर्वभतकर्मणां (सर्वभृत-कर्मसु) साक्षी । ग्रन्थकुत्प्रमादानां (ग्रन्थकृत्प्रमादेषु) लेखका न प्रतिभवः, ग्रन्थकार के प्रमादों के उत्तरदायी लेखक (लिपिकर) नहीं हैं। कस्या धन्यायाः (कस्यां धन्यायाम्) प्रसूतिमदं, पुत्त्ररत्नम्, किस बङ्भागिन स्त्री से इस पुत्ररत्न का जन्म हुआ है।

आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम् (२।३।४०) । आयुक्त और. कुशल के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां आती हैं, जब इनका अर्थ 'तत्पर' हो—

आयुक्तः कटकरणस्य (कटकरणे) । कुशलः कटकरणस्य (कटकरणे) । कुशलाश्च स्मृतिमतिशास्त्रयुक्तिज्ञानस्य (चरक, सूत्र० २९।७ ) ।

तुल्यार्थ रतुलोपमाम्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम् (२।३।७२) । तुल्य के पर्याय सम, समान, सदृश के योग में तृतीया भी विकल्प से होती है। षष्ठी तो सम्बन्ध विवक्षा में प्राप्त ही है। जब तृतीया नहीं होती तो षष्ठी होती है—देवदत्तो यज्ञदत्तेन गुणेंस्तुल्यः । देवदत्तो यज्ञदत्तस्य गुणेंस्तुल्यः, देवदत्त गुणों के कारण यज्ञदत्त के तुल्य है। विष्णुमित्रः पित्रा सदृशो दाक्षिण्येन। पक्ष में पितुः सदृशः । तुला, उपमा के योग में तृतीया नहीं होती—रामस्य तुला नास्ति । कुष्णस्योपमा नास्ति, राम के सदृश कोई नहीं, कृष्ण के समान कोई नहीं। तुलां यदारोहित दन्तवाससा (कुमार०)—कालिदास के इस प्रयोग में 'तुला' का अर्थ सादृश्य है, सदृश नहीं, सदृशार्थक तुला और उपमा शब्दों का सूत्र में पर्युदास है ऐसा मिल्लनाथ टीकाकार समाधान करते हैं। तत्त्व-बोधनीकार सूत्र में सादृश्य अर्थ मानते हुए यहाँ सहार्थ में तृतीया हुई है ऐसा स्वीकार करते हैं।

चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुर्खार्थहितैः (२।३।७३) । आशीर्वाद अर्थ में आयुष्य, मद्र भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हित और इनके पर्यायों के योग में विकल्प से चतुर्थी होती है। यह शेष विषय में चतुर्थी का विधान है। पक्षान्तर में षष्टी निर्वाध होगी— आयुष्यं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्, देवदत्त की लम्बी आयु हो। चिरं जीवितं यज्ञदत्ताय यज्ञदत्तस्य वा भूयात्। कुशलम् (आरोग्यम्, निरामयम्) विष्णुमिश्राय भूयाद् विष्णुमिश्रस्य वा। सुख का पर्याय शम् है, अर्थ का प्रयोजन है, हित का पथ्य है। आशिस् अर्थ न होगा तो केवल षष्टी होगी— आयुष्यं देवदत्तस्य तपः, देवदत्त का चिर जीवन तप (तपोमय) है।

पञ्चमी भयेन (२।१।३७) इस सूत्र से ज्ञापित होता है कि भय, भीत, भीति, भी आदि के योग में पञ्चमी होती है, पर ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इस त्याय के अनुसार कहीं-कहीं षष्ठी भी दीख़ती है—वण्डस्य हि भयात्सवं जगव् भोगाय कल्पते (मनु० ७।२२)।

सप्तमी

सप्तम्याधिकरणो च (२।३।३६)। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का निरूपण कारक विभक्ति प्रकरण में हो चुका। सूत्र में 'च' से दूर-समीपवाची शब्दों से सप्तमी का विधान किया है। यह सप्तमी स्पष्ट ही कारक विभक्ति नहीं। विरहिणीयं परिकर्मापि न रोचयते, दूरे भूषणानि, यह पति वियुक्ता अङ्गना

शरीर का संस्कार (चन्दन आदि द्वारा) भी नहीं चाहती, भूषण तो दूर रहे। यस्य नाम स्मरित प्रियो जनो नाऽसौ दूरे, अन्तिक एव सः, जिसको अपना प्यारा स्मरण करता है, वह दूर नहीं है, समीप ही है।

यस्य च भावेन भावलक्षराम् (२।३।३७) । जिस की (प्रसिद्ध) किया से (किसी दूसरे की) अन्य किया लक्षित होती है उस कियावान् से सप्तमी आती है। किया का आश्रय कर्ताव कर्म होते हैं, सो यहां कर्ता अथवा कर्म में सप्तमी विघान की जा रही है । वाक्य में एक तिङ्क होता है, एक तिङ्क्तपद होता है जो प्रधान किया को कहता है । जो लक्षण-भूत किया है वह उस किया का विशेषण है, सो उसकी अपेक्षा गौण है। अतः वह कृत्-प्रत्यय से कही जाती है—**-वृष्टे देवे यथेष्टमवृ**धत् सस्यम्, जब बादल बरस चुका तो खेती यथेष्ट रूप से बढ़ी। आयान्तीषु वियत्सु दारुणासु घीरा अपि विमुह्यन्ति, दारुण विपत्तियों के आने पर धीर भी घबड़ा जाते हैं। वितायमाने यज्ञे ऽनिमन्त्रिता अप्युपातिष्ठन्त विप्राः, जब यज्ञ किया जा रहा था, बिन बुलाये भी ब्राह्मण उपस्थित हो गये। अग्निषु ह्यमानेषु स गतः, हुतेषु चागतः, गार्हपत्यादि अग्नियों में जब होम किया जा रहा था तब वह गया, जब होम हो चुका, तो आ गया। वातेनापनीतेषु जलदेषु दिवाकरस्तिग्मतरां चकाशे, वायुद्वारा जब मेघ दूर हो गये तो सूर्य बहुत तेज चमका । असमाप्त एव प्रवचनकर्मणि सहसोदितष्ठन् कुतोपि सन्त्रस्ताः सदस्याः, अभी प्रवचन (व्याख्यान) समाप्त नहीं हुआ कि किसी कारण डरे हुए सामाजिक एकदम उठ खड़े हुए । सति विभवे न जीर्णमलबद्वासाः स्यात् (गौ० घ० १।९। ४), सामर्थ्य हो तो पुराने मलिन वस्त्र न पहने । परिवेत्ता उनुजे उनूहे ज्येष्ठे **दारपरिग्रहात्** (अमर) । यहाँ अनूढे=अनूढे सित । अनूढ=अनूढदार, जिसने विवाह नहीं किया । बड़े के अविवाहित रहते यदि छोटा भाई विवाह करता है तो उसे 'परिवेत्तृ' कहते हैं । **कलिकामात्रेष्वाम्रेषु गतः पक्वेषु चागतः** । यहाँ भी कलिकामात्रेषु सत्सु समझना चाहिये।

नरेश्वरे जगत्सर्वं निमीलति निमीलति ।

सूर्योदय इवाम्भोजं तत्प्रबोधं प्रबुध्यते ।। (हितोप० ३।१४२), यहां पहला 'निमीलत्' पद शत्रन्त का सप्तम्यन्त है। इस सप्तमी को भावलक्षणा सप्तमी कहते हैं।

षष्ठी चानादरे (२।३।३८)। जब भावलक्षण में अनादर भी गम्यमान हो तो सप्तमी पूर्ववत् होती ही है, पष्ठी भी होती है—रुदित पुत्रे रुदतः पुत्रस्य प्राव्रजत् पिता, पिता ने पुत्र के रोते हुए ही संन्यास ले लिया। रुदित पुत्रे इत्यादि पुत्रं रुदन्तमनादृत्य-रोते हुए पुत्र की न परवाह करके। पश्यित स्वर्णस्वामिन जने,

पश्यतः स्वर्णस्वामिनो जनस्य, स्वर्णं हरति स्वर्णंकार इति पश्यतोहर इत्युच्यते, स्वर्ण के मालिक केदेखते-देखते स्वर्ण चुरा लेता है, अतः स्वर्णकार को पश्यतोहर' कहते हैं। अकामानां च सर्वेषां सुहृदामर्थदिशनाम्। अकरोत् पाण्डवाह्वानं **धृतराष्ट्रः सुतप्रियः ॥** (भा० सभा० ७४।२७), स्वार्थहीन, वस्तु-तत्त्व-दर्शक सब हिती मित्रों के होते हुए पुत्रप्रिय घृतराष्ट्र ने पाण्डवों को युद्ध के लिये ललकारा । अथेनां पश्यतो राज्ञः पातयित्वा पदा ऽऽवधीत् । (भा० विराट्० १६-१०, तब राजा के देखते-देखते उसने (कीचक ने) उसे (द्रौपदी को) गिराकर पाओं से ठ्कराया । यहाँ आङपूर्वक हन् समझना चाहिये, अथवा केवल हन् का ताड़न अर्थ भी है--शिष्यशिष्टिरवधेन (गौ० घ० १।३।४८)। अर्थात् शिष्य को ताडन किये बिना (भर्सत्न आदि से) दण्डित करना (चाहिये)। यत्र धर्मो ह्याग्मेंण सत्यं यत्रानृतेन च । हत्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ (मनु० ८।१४), जिस सभा में धर्म अधर्म से, सत्य अनृत (झूठ) से मारा जाता है, जब कि सभासद् देखते रहते हैं, उस सभा के सभासद् नष्ट हो जाते हैं। नन्दाः पर्यायभूताः पश्चव इव हताः पश्यतो राक्षसस्य (मुद्रा० ३।२७) । पर्यायभूता:--एक एक करके कम प्राप्त । महाभारत में अनादर न होने पर भी केवल भावलक्षण में षष्ठी पाई जाती है---भाषतो बहु काकस्य बलिनः पततां बराः (भा० कर्ण ० ४१।२१) । यह प्रयोग अपाणिनीय है। पाणिनि मत से षष्ठी अनादर के बिना नहीं होती। सप्तमी ही होती है।

यतश्च निर्धारणम् (२।३।४१)। जाति, गुण, क्रिया द्वारा समुदाय में से एकदेश को जुदा करना (एक व्यक्ति को समुदाय में सबसे उत्कृष्ट वा अपकृष्ट बताना) निर्धारण कहलाता है। जिस समुदाय से निर्धारण होता है, उससे षष्टी व सप्तमी विभक्ति होती है— मनुष्याणां अत्रियः, मनुष्येषु अत्रियः शूरतमः। गवां गोषु वा कृष्णा सम्पन्नक्षीरतमा, गौओं में काली गौ सबसे अधिक स्वादु दूध वाली होती है। अध्वगानां धावन्तः शीधतमाः, रास्ता चलने वालों में दौड़ने वाले सबसे अधिक तेज चलने वाले होते हैं।

निर्घारण अर्थ में षष्ठी सप्तमी के अन्य उदाहरण—लोहितशालयः शूकधान्यानां पथ्यतमाः, साठी के चावल सिट्टे वाले अनाज में सबसे अधिक पथ्य हैं। इत्येषु किमुत्तमं मृगदृशां प्रेम्णा प्रसन्नं मुखम् (भतृं०१।७), दर्शनीय पदार्थों में उत्तम क्या है। मृगनयनी स्त्रियों का प्रेम से खिला हुआ चेहरा। मित्रो वे शिबो देवानाम् (तै०सं०), मित्र देवता देवताओं में सबसे मङ्गलकारी है। इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्। (ऋ० १०।८६।११, अथर्व० २०।१२६।११)। यहाँ नारिषु लौकिक 'नारीषु' के स्थान में है। 'अश्रवम्' यह अशृणवम् अथवा

बश्नीयम् (लुङ) के स्थान में है। गर्बभः पश्चनां भारभारितमः (तै॰ सं० ५।१।५।४), गघा पशुओं में सबसे अधिक बोझ ढोने वाला है। सर्वेषां तैलजा-तानां तिलतेलं विशिष्यते। (चरक, सूत्र १३।१२)। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। (मनु०)। नकुलो दर्शनीयतमो नृणाम्, नकुल सब मनुष्यों में अधिक सुन्दर है। ऐसा भाव महाभारत सभा० ७७।४२ में कहा है। यथा हि गङ्गा सिरतां वरिष्ठा तथाऽर्जुनीनां कपिला वरिष्ठा। (भा० अनुशा० ७७।८)। अर्जुनी—गौ। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः। बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः॥ (मनु०१।९६)।

निमित्तात्कर्मसंयोगे (वा॰)। कर्म के साथ संयुक्त अथवा समवेत निमित्त (किया के निमित्त) से सप्तमी विभक्ति आती है। यह हेतु अर्थ में तृतीया का अपवाद है।

खर्मण द्वीपनं हन्ति बन्तयोहंन्ति कुञ्जरम्। केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः॥ चाम के लिये चीते को मारता है, बालों के लिए हाथी को मारता है, बालों के लिये नीलगाय को मारता है, अण्डकोष के लिये गन्धमृग (कस्तूरी मृग) को मारता है। यहाँ हनन क्रिया के निमित्त चर्मन्, बन्त, केश, तथा सीमन् हैं और ये सब हनन क्रिया के कमं द्वीपिन् आदि में समवेत हैं, अवयव होने से समवाय सम्बन्धसे सम्बद्ध हैं। यहाँ कुल्लेक लोग 'पुष्कलक' का शक्कु खूटा अर्थ मानकर और हतः को निहतः—निखातः के अर्थ में स्वीकार करके चतुर्थ चरण का 'सीमा परिज्ञान के लिये खूटा गाड़ा गथा' ऐसा व्याख्यान करते हैं। इस तरह कर्म के साथ निमित्त का सयोगमात्र होता है। सयोग—सम्बन्ध में अन्य उदाहरण देते हैं— चस्नेष्वधीद् दासीं कृष्णः, कृष्ण ने वस्त्रों के लिये (जिन्ह वह उठाई जा रही थी) दासी को मार दिया। क्लोक के प्रथम तीन चरणों में स्पष्ट ही निमित्त का कर्म के साथ समवाय सम्बन्ध है, चतुर्थ चरण में भी यही सम्बन्ध होना चाहिये। तो भी पुराने व्याख्यानकारों को प्रमाण मानते हुए हमने दोनों सम्बन्ध वार्तिक में अभिप्रेत हैं ऐसा स्वीकार किया है।

साधुनिपुर्गाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः (२।३।४३) । अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम् (वा०) । साधु और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभिक्त होती है जब जो साघु वा निपुण है उसका आदर प्रतीत हो और प्रिति, पिर, अनु का प्रयोग न हो—साधुर्वेवदत्तो मातिर । साधुवृत्त इत्यर्थः । देवदत्त अच्छा लड़का है जो माता के प्रति अच्छा व्यवहार करता है । निपुणो देवदत्तः पितिर, देवदत्त पिता से कुशलता से व्यवहार करता है यह उसकी प्रशंसा है ।

प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च (२।३।४७) । प्रसित (=प्रसक्त:=अवबद्ध, लगा हुआ) और उत्सुक के योग में सप्तमी विभिक्त आती है और तृतीया भी—यः केशेषु (केशेबी) प्रसक्तः स केशक उच्यते, जो बाल संवारने में लगा रहता है उसे 'केशक' कहते हैं । चिरमदृष्टा भवन्त इति भवतां दर्शने वा) नितान्तमुत्सुका वयम्, आप को देखे हुए चिर हो गया अतः हम आप के दर्शन के बहुत उत्सुक हैं।

सप्तमीय कारकमध्ये (२।३७)। कारक शक्तियों के बीच में जो काल और अध्वा उनसे सप्तमी और पञ्चमी विभिक्तियां आती हैं। यहाँ काल से सप्तमी और पञ्चमी विभिक्तियां आती हैं। यहाँ काल से सप्तमी और अध्वा से पञ्चमी ऐसा संख्यातानुदेश (पहले को पहला अनुदेश और दूसरे को दूसरा) नहीं होता, दोनों से दोनों विभक्तियां आती हैं—अध भुक्त्वा देवदत्तों हु घह हु घहाहा भोक्ता, आज खाकर देवदत्त दो दिन के पश्चात् खायेगा। काल-भेद से कारक शक्तियों का भेद हो जाता है, कारक (कर्ता) के एक होते हुए भी। इस वाक्य में कर्तृ-शक्तियों के मध्य में काल (इघह) है। अध्वा—इहस्थोऽयं कोशे कोशाहा लक्ष्यं विध्येत्, यह (धनुर्घारी) यहीं ठहरा हुआ कोस की दूरी पर लक्ष्य को बींध सकता है। यहाँ कर्तृ शक्ति और कर्मशक्ति (लक्ष्य) के बीच में अध्वा है।

यस्माद्धिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी (२।३।९)। अधिरीक्ष्वरे। (१।४।९७) जिस से अधिक कहना हो अथवा जिसे ईक्वर=स्वामी कहना हो, उससे कर्मप्रवचनीय-युक्त होने पर सप्तमी विभिक्त आती है। ईक्वर=स्वस्वामि-भाव-सम्बन्ध में अधि कर्मप्रवचनीय-संज्ञक होता है। 'उप' की अधिक अर्थ में कर्मप्रवचनीय संज्ञा पूर्व कही जा चुकी है। अधिक अर्थ में—उप लायों द्रोणः, द्रोण खारी से अधिक है। उप परार्थे हरेगुंणाः, हिर के गुण परार्थे संख्या से भी अधिक हैं। अधि के योग में 'स्व' से भी सप्तमी आती है, और 'स्वामी' से भी—अधि पञ्चालेषु देवदत्तः, देवदत्त पञ्चाल का स्वामी है। अधि देवदत्ते पञ्चालाः, पञ्चाल देश देवदत्त के अधीन है।।

#### ग्रनुबन्धः

प्रकरणान्तर प्रारम्भ करने से पूर्व हमें इस प्रकरण में कुछ वक्तव्य शेष है, उसे कहते हैं। इस प्रकरण के छपते-छपते एसे अनेक प्रयोग हमारी दृष्टि में आये जो विषय-वैशद्य में अत्यन्तोपकारक हैं और साथ ही अतिहिचर हैं। उनके असंकलित रहते हमें अपरितोष रहता। अतः उन्हें यहाँ अनूबन्ध-रूप में देना हमने उचित समझा। यह भी अनुभव में आया कि कहीं-कहीं जितना कहना चाहिये था उतना कहा नहीं गया अथवा कुछ स्थल अनुक्त ही रहे, अतः वक्तव्य की परिपूर्णता के लिये अवशिष्टांश दिया जाता है।

# द्वितीया

श्रद्-धा के कर्म में शेवत्व विवक्षा करके पष्ठी का प्रयोग दिखा चुके हैं। कर्म की विवक्षा में यथाप्राप्त द्वितीया होगी—अद्दर्ध श्रिदश गोपमात्रके दाहशक्तिमव कृष्णवर्त्मिन (रघु० ११।४२)। न सूदतां वल्लब अद्वधामि ते (भा० विराट० ८।८)। कः श्रद्धास्यित भूतार्थम् (मृच्छक० ३।२४)। कहीं-कहीं धातु को अकर्मक मान कर अधिकरणत्व की विवक्षा में सप्तमी भी देखी जाती हैं—नाश्रद्धभच्च शाल्वपतिः कन्यायां भरतर्षभ (भा० उद्योग० १७३।२४), शाल्वपति ने कन्या में विश्वास नहीं किया। अश्रद्धधत् के स्थान में श्रद्धधात् ऐसा व्याकरण के अनुसार रूप होना चाहिये। वेद में चतुर्थी का प्रयोग भी मिलता है—श्रदस्म चत्त स जनास इन्द्रः (ऋ० २।१२।५)। श्रदस्म नरो वचसे दधातन (=घत्त) (शु० यजुः ८।५)।

क्वानं बस्तो बोधियतारमक्वीत् (ऋ० १।१६१।१३) । बस्त=छाग= बकरा। यहाँ 'बोधियतारम्' में विधेय से द्वितीया हुई है। अर्थ है—बकरे ने कहा

कि कुत्ता जगाने वाला है।

श्रोता हवं नाघमानस्य कारोः (ऋ० १।१७८।३) । प्रार्थी स्तोता ऋषि की पुकार को सुनना (इन्द्र) का स्वभाव है। यहाँ तृन् प्रत्यय के योग में कर्म में (हवम् यहाँ) द्वितीया हुई।

जि द्विकर्मक है और 'परा जि' भी । अविद्यो दुर्बलः श्रीमान् हिरण्यमितं

मया । अजेयो बलदेवोऽयमक्षद्यते पराजितः (हरिवं० ६१।३२) ॥ यहाँ हिरण्य मुख्य कर्म है और बलदेव गौण कर्म है । सोमिन्मा मुन्वन्तो याचता वसु (ऋ०१०।४८।५) । सोम रस का निष्पादन करते हुए तुम मुझ से घन मांगो । याचता व्याचत । संहिता पाठ में दीघं हुआ है । इत् निपात केवल-पर्याय है । अविनीतं विनयं याचते । यहाँ याच् अनुनय=प्रार्थना से अनुकूल बनाना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ऐसा तत्त्वबोधिनीकार मानते हैं । इसके अनुसार 'अविनीत से विनय के लिये अनुनय करता है । मतान्तर में याच् यहाँ अम्युपगम-प्रार्थना में प्रयुक्त हुआ है । इसके अनुसार 'अविनीत से विनय के लिये अनुनय करता है । मतान्तर में याच् यहाँ अम्युपगम-प्रार्थना में प्रयुक्त हुआ है । इसके अनुसार 'अविनीत से विनयाऽम्युपगम की प्रार्थना करता है' ऐसा अर्थ होगा । इन दोनों अर्थों में कर्मविषयक गुणप्रधान-भाव का विपर्यास हो जाता है । प्रथम अर्थ में 'विनय' अकथित होकर गौण कर्म है और 'अविनीत' प्रधान कर्म है । दितीय अर्थ में इसके विपरीत । कुद्धं प्रसादं याचते—यहाँ तो अनुनय अर्थ ही स्वीकार करता होगा । तमीमहे सुमती (=सुमत्या) शर्म सप्रयः (ऋ० ९।७४। १) । यहाँ ईक्ष गतौ दिवा० का याचन अर्थ में प्रयोग है । प्रथस्—सकारान्त है ।

अकर्मक घातुएँ घात्वन्तर के अर्थ को अपने अन्दर लेकर जिस प्रकार सकर्मक हो जाती हैं उसे हम दिखा चुके हैं। उसके एक-दो और उदाहरण दिये जाते हैं—कस्माद्धा प्रायमास्यते (रा० ४।५६।२४)। प्रायमुह्श्यास्यते ऐसा अर्थ है। उपविष्टास्तु ते सर्वे तस्मिन्त्रायं धराधरे (रा० ४।५६।१)। वे सब उस पर्वत पर अनशन के निमित्त बैठ गये।

निपात से अभिहित होने पर कर्म में द्वितीया न होकर प्रथमा होती है इसका एक सुन्दर वैदिक उदाहरण—भूमिरित त्वाडिभप्रमन्वते जना निर्ऋतिरिति त्वाहं परिवेद सर्वतः (अथर्व० ६।८४।१)। जिस तुझ को लोग भूमि समझते हैं उस तुझ को में सम्पूर्ण रूप से निर्ऋति समझता हुँ।

कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया के उदाहरण दिये जा चुके हैं, एक दो और उदाहरण देते हैं—मा शुचः सम्पदं दंवीमिभ जातोसि पाण्डव (गीता १६।५)। यहाँ अभि कर्मप्रवचनीय के योग में 'सम्पदम्' में द्वितीया हुई। सम्पदमिभ—सम्पदमिभलक्ष्य। मानुषान् अति गन्धर्वान् सर्वान् गन्धर्व लक्षये (भारत)। अति-क्रमण अर्थ में अति कर्मप्रवचनीय है।

राजानो राजपुत्त्राश्च धृतराष्ट्रमनुव्रताः (भा० ३।३५।३०) । अम्यगच्छ-दबीनात्मा दमयन्तीमनुव्रतः (भा० ३।५४।२७) । वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः (रामायण) । अपि वृष्कसनुरक्ताः प्रकृतयः (मुद्रा०) । समस्थमनुरुज्यन्ति विषमस्थं त्यजन्ति च (रामायण) । यहाँ विचारणीय है कि घृतराष्ट्रम्, दमयन्तीम्, क्षत्रम्, वृषलम्, तथा समस्यम् में द्वितीया कैसे आई । अनुव्रतः= अनुकूलं व्रतमस्य । यहाँ 'अनु' समास का अवयव है । अनुरक्त भी एक प्रादि तत्पुरुष समास है जिसका 'अनु' पूर्वपद है। 'रज्यन्ति' कर्मकर्तरि प्रयोग है। यक् के स्थान में स्यन् और आत्मनेपद के स्थान में परस्मैपद पूर्वदेशवर्ती आचार्यों के मत से हुआ है। हमें ऐसा भासता है कि लक्षण अर्थ में अतिरिक्त 'अनु' का प्रयोग होना चाहिये था। पर 'अनुव्रत' में अवयव-भूत 'अनु' को ही पर्याप्त समझा गया। इसमें वक्ता का आलस्य और विम्नम दोनों कारण हैं। उपपद के बिना ही उपपद विभक्ति आ रही है। हम कह चुके हैं कि सर्वा उपपद- विभक्तयः षष्ठियपवादिकाः । अतः उपपद के अभाव में षष्ठी का प्रयोग होना चाहिये और ऐसा होता भी है-अनुबतः वितुः पुत्त्रो मात्रा भवतु संमनाः (अथर्व० ३।३०।२)। अनुरक्त तथा अनुरज्यन्ति में 'अनु' कर्मप्रवचनीय नहीं है इस में अशुद्धप्रकृती राजि जनता नानुरज्यते (पञ्चतन्त्र १।३०१) । म्नातुर्मृतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः (मनु० ३।१७३) इत्यादि में सप्तमी का प्रयोग ज्ञापक है। यह हमारा अम्यूह इस बात से सर्मायत होता है कि अन्यत्र भी कर्मप्रवचनीय उपपद के अभाव में तन्निमत्तक द्वितीया देखी जाती है--नगरमिमुखं यदा हुता... यमुना यमस्वसा (हरिवं० २।६२।१८) । आर्वोजतिमवाभाति गङ्गामिममुखं (हरिवं० २।६०।१५) । यहाँ जब तक कर्मप्रवचनीय-संज्ञक स्वतन्त्र 'अभि' शब्द का अध्याहार न किया जाय तब तक द्वितीया अनुपपन्न रहती है । हां इतना यहां अधिक समझना चाहिये कि उसी कर्मप्रवचनीय उपपद के अभाव में द्वितीया व्यवहाराभ्यनुज्ञात है जो तत्सम्बद्ध अनुव्रत आदि के पूर्वावयव 'अनु' आदि के साथ समान-ध्वनि अर्थात् तद्रुप हो।

कर्मप्रवचनीय के योग में उस-उस विभक्ति के प्रयोग दिखाते हुए हमने कर्म-प्रवचनीय का लक्षण नहीं कहा, सो उसे कहते हैं—

कर्मप्रवचनीय यह महती संज्ञा है, और महती संज्ञा अन्वर्थक (सार्थक) होती है, अन्यथा लाघव के लिये संज्ञा की जाती है, तो उसे लघु होना चाहिये। कर्म-प्रवचनीय शब्द में कर्म का अर्थ किया है। अनीयर प्रत्यय यहाँ कर्ता में तथा भूतकालमें हुआ है। सामान्यतः कृत्य प्रत्यय भाव-कर्म में तथा काल-सामान्य में विघान किये गये हैं। पर कृत्यल्युटो बहुलम्—इस शास्त्र से ये जहाँ नहीं भी कहे हैं वहाँ भी हो जाते हैं। अतः कर्म किया प्रोक्तवन्तः कर्मप्रवचनीयाः ऐसा व्युत्पत्त्यर्थ होता है और यही इनका लक्षण है। भगवान् भर्तृ हरि ने वाक्यपदीय में एक कारिका में इनका असन्दिग्ध विशव रूप उपस्थित किया है। वह कारिका यह है—

少年 人名英格兰人姓氏 人名

## कियाया द्योतको नायं न सम्बन्धस्य वाचकः। नापि कियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु भेदकः॥

अनु आदि जो अनुभूयते सुखम् इत्यादि में क्रियापद के प्रयोग होने पर किया-विशेष का द्योतन कर चुके हैं, अर्थात् जो अब क्रियापद के न होने पर उसे द्योतन नहीं कर रहे, जो षष्ठी की तरह सम्बन्ध के वाचक नहीं हैं, (कारण कि इनके योग में द्वितीयादि विभक्तियाँ ही सम्बन्ध की वाचिका हैं), जो प्रादेशं विपरिलिखित इत्यादि में 'वि' आदि की तरह विमान (मापना) आदि क्रिया का आक्षेप नहीं करते (ऐसा करने से द्वितीया आदि कारक विभक्तियाँ बन जायेंगी और सम्बन्धमात्र की प्रतीति न होगी), किन्तु जो द्वितीया आदि विभक्ति से उक्त सम्बन्ध को हेतुहेतुमद्भावादि विशेष सम्बन्ध में अवस्थापित करते हैं वे कर्मप्रवचनीय कहलाते हैं, जैसे शाकल्यस्य संहितामनुप्रावर्षत् में संहिता उनुनिशमन (संहिता-पाठ-श्रवण) और प्रवर्षण (वृष्टि-प्रारम्भ) के द्वितीया विभक्ति से सम्बन्ध को 'अनु' हेतुहेतुमद्भाव-रूप विशेष सम्बन्ध में अवस्थापित करता है।

एनप् (एन) तिद्धित प्रत्यय कई लोगों के मत में सप्तम्यन्त तथा प्रथमान्त किसी भी दिग्वाची शब्द से आ जाता है, केवल दक्षिण, उत्तर, अघर से ही नहीं। एनप् प्रत्ययान्त के योग में द्वितीया होती है। अतः 'परेण' और 'अवरेण' के योग में भी द्वितीया साघ्वी होगी—अवरेण वे देवान् काव्याः परेणेव पितृन् (ए० ब्रा० ३।३७)। काव्य=किव—शुकाचार्य के गोत्रज देवताओं से इस ओर हैं अर्थात् अपकृष्ट हैं और पितरों से परे (चलकृष्ट) हैं। याद्यंतं परेणापो याद्यावरेण (श० ब्रा० ७।१।१।२४)। सोऽयमिनः परेण मृत्युमितिकान्तो दीप्यते (श० ब्रा० १४।४।११३)। परेणास्मान्त्रेहि वे हव्यवाह (भा० १।८४।१४)। तथा चरित तिग्मांशः परेण भवनं सदा (भा० ३।२९८८)। जिन के मत में 'परेण' में एनप् प्रत्यय दुर्लभ है अतः जो इसे तृतीयान्त-सुबन्त प्रतिरूपक अव्यय मानते हैं, वे इसके योग में पञ्चमी अथवा पष्ठी का प्रयोग करते हैं—कि वा मृत्योः परेण विधास्यति (मालती २।२)। स्तन्यत्यागात् परेण (उत्तररा० २।७)। परेण तु दशाहस्य न दद्यान्तापि दापयेत् (मन्० ८।२२३)।

अन्तरेण (=मध्ये) के योग में द्वितीया का एक और उदाहरण—यस्य गार्हणत्याहवनीयावन्तरेणाऽनो वा रथो वा क्वा वा प्रतिपद्येत (ऐ॰ क्वा॰ ७।१२)। प्रति (निपात) के योग में द्वितीया का एक और उदाहरण—अय याः कोसलेन्द्रस्य शयनं प्रत्यनन्तराः (रा॰ क्लेगलसम्पादित २।६५।१२)। मुहून्तं भव सौमित्रे वैदेह्याः प्रत्यनन्तरः (रा॰ ३।२६।४)। यहाँ प्रति स्वतन्त्र पद नहीं, 'प्रत्यनन्तर' का पूर्वावयव है। अतः षष्ठी हुई।

निकषा के योग में द्वितीया के एक-दो और उदाहरण—निकषा यमुनां राजंस्ततो युद्धमवर्तत (हरिवं० १६०३८)। विलङ्घय लङ्कां निकषा हनिष्यति (शिशु० १।६८)।

धिक् के योग में द्वितीया का प्रयोग ही पाणिनीय है, प्रथमा का नहीं । धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः (पञ्च०) । धिड माता मम कैकेयी यया पापिमदं कृतम् (रा०६।८२।१७) । यहाँ प्रथमा का प्रयोग अनुकरणीय नहीं ।

# तृतीया

असत्त्ववचन स्तोक से करण में तृतीया और पञ्चमी के उदाहरण—

स्तोकेन रुखा दियताय नारी स्तोकादुपेता पुनरेव तोषम्, स्त्री अपने त्रिय से थोड़ी-सी बात से रुख्ट हो गई और थोड़ी-सी बात से पुनः प्रसन्न हो गई।

करण कारक में तृतीया का रुचिर उदाहरण—करेण येन प्रियमिष्ट कुञ्जरान्त तेन सिंहो मशकान्त्रवायते (पञ्च० १।२२६) । जिस अपने पंजे से सिंह हाथियों को चूर्ण-चूर्ण कर देता है उससे मच्छरों को नहीं पीड़ित कर सकता । रघुवीर-पत्नीम्....अञ्जलिभिः प्रणेमुः (रघु० १४।१३) यहाँ 'अञ्जलिभिः' में करण में तृतीया हुई । अञ्जलिबन्य द्वारा प्रणाम रूप किया की निष्पत्ति हुई । शिरसा प्रणमित देवम्—यहाँ भी शिरस् से करण में तृतीया हुई है ।

जहाँ किसी प्रकार का भी साहचर्य विवक्षित हो वहाँ सह अथवा सहार्थक अव्यय के योग में तृतीया होती है—अनार्यसङ्गमाद् ..... वरं विरोधोप समं महात्मिः । यहाँ विरोध का महात्माओं के साथ साहचर्य-सम्बन्ध विवक्षित है । नैयायिकमतादन्य भेदं वैशेषिकः सह । न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चेवास्तिक-वादिनः ।। यहां हमें इतना ही कहना है—प्रभवति प्रायौगिकी विवक्षा, प्रयोगों में शिष्ट-जनों की विवक्षा बलवती है। जहाँ विरोध अथवा भेद हो वहाँ साहचर्य कँसा?

नाना (च्पृथक्) के योग में बोपदेवघृत उदाहरण—विश्वं न नाना शम्भुना । हेत्वर्थ में तृतीया का औपनिषद उदाहरण—अय हैनं वसत्योपमन्त्रयाञ्चके (बृ० उ० ६।२।३), अब उसे निवास के निमित्त बुलाया।

दूर शब्द से प्रातिपदिकार्थ में तृतीया का एक और उदाहरण—दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद् धनञ्जय (गीता २।४९) । बुद्धि-योग से सकाम कमं कहीं निकृष्ट है।

## चतुर्थी

सम्प्रदान में चतुर्थी—न पूर्व गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित् (मनु० २। २४५) । यहाँ उपकुर्वीत =दद्यात् । समावर्तन से पहले धर्मज्ञ ब्रह्मचारी गुरु को धनादि न दे।

स्पृह् के प्रयोग में ईप्सित अर्थ की सम्प्रदानता में चतुर्थी का एक शिक्षा-प्रद वैदिक उदाहरण—न दुरुक्ताय स्पृहयेत् (ऋ० १।४१।९)। दुर्वचन की इच्छा न करे।

तादर्थ्य में चतुर्थी—नीयतां परलोकाय साध्वयं कुलपांसनः (भा० २।२४८०)। यहाँ द्विकर्मक 'नी' के प्रयोग में प्रधान कर्म (अयम्) उक्त है, और तादर्थ्य की विवक्षा होने से 'परलोक' में चतुर्थी हुई, अकथित गौण कर्म की विवक्षा न होने से द्वितीया नहीं हुई।

कियाग्रहणमपि कर्तव्यम्—से चतुर्थी का एक भव्य उदाहरण—

तार्मीचताभ्यः कुलदेवताभ्यः कुलप्रतिष्ठां प्रणमय्य माता (कुमार० ७। २७)। नम् धातु यहाँ प्रह्वीभाव मात्र में अकर्मक मोना गया है। नमस्कार अर्थ में यह सकर्मकतया प्रसिद्ध है।

नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मः (बृ० उ० २।१।२)। यहाँ भी 'ब्रह्मिष्ठाय' में कियाग्रहणमिप कर्तव्यम् से सम्प्रदान में चतुर्थी हुई है। नमस् की विकल्प से गित संज्ञा की है। गित-उपसर्ग-संज्ञकों के प्रयोग विषय में यह नियम है कि वे धातु से अव्यवहित पूर्व प्रयुक्त हों। यहां नमस् की गित संज्ञा न होने से प्रयोग नियम नहीं है, अतः इसका धातु से दूर व्यवहित प्रयोग भी निर्दोष है।

स्वस्ति (उपपद) के योग में चतुर्थी का योग-भाष्य से एक उदात्तार्थ उदाहरण—स्वस्ति वः स्वप्नोपमेभ्यः कृपणेभ्यः कृपणजनप्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्यः (यो० सू० ३।५१ का भाष्य), स्वप्नसदृश, क्षुद्र तथा क्षुद्र जनों द्वारा अभि-लवणीय विषयो तुम्हारा भला हो।

अलम् (पर्याप्तार्थक) के योग में वैदिक उदाहरण—अरं (=अलम्) त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन् (ऋ०८।८१।२४)। हे वृत्रघातक इन्द्र, सोम तेरे उदर के लिये पर्याप्त हो।

#### पञ्चमी

अपादाने पञ्चमी के कुछ और उदाहरण--

बलाहकाद् विद्योतते विद्युत् । यहाँ निःसरण किया की अपेक्षा में बलाहक

अपादान है । बलाहकान्नि:सृत्य विद्योतते विद्युत्, वक्ता की ऐसी विवक्षा है। ऐसी विवक्षा न होने पर बलाहके विद्योतते विद्युत्, ऐसा कहें गे। जहार शिरः कायात् (हरिवं॰ २।६०।९) । यहाँ जहार=अपजहार = चिच्छेद, पृथक् चकार। तृतीये तु मुहूर्ते सा नष्टा बाणपुरात्तदा (हरिवं० २।११८।९६) । नष्टा-अदर्शनं गता, अपगता । ऋषयः पितरो देवा भतान्यतिययस्तदा । आशासते कृद्म्बम्यः...। (मनु० ३।८०) । आशासते--प्रार्थयन्ते । (कृष्णेन) आत्मा विशोधितः पापाद् विनिजित्य स्यमन्तकम् (हरिवं० ३८।४४) । त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत् (अथर्व० १९।३३।३) । अद्भ्यो हिरण्यं पुनन्ति (तै० सं० ६।१।७।१), जल में से छान कर सुवर्ण निकालते हैं । पाप्मस्यश्च पुनात वर्षयतु च श्रेयांसि सेयं कथा (उत्तररा० ७।२०) । यह कथा हमें पापों से पृथक् कर शुद्ध करे और कल्याण की वृद्धि करे। मा प्रगाम पथो वयम् (ऋ० १०।५७।१)। हम मार्ग से परेन जायें। आखुम्यो गृहं मार्ष्ट (शोध-यति) मार्जारः (अमरोद्घाटन में क्षीरस्वामी) । कण्ठग्राहान्निरस्तासुर्वीर-मार्गीन्नराकृतः (हरिवं० २।३०।८७) । स्वर्ग और कीर्ति को वीर मार्ग कहते हैं। निराकृत:=भ्रष्ट:। गावो वर्षभयात्तीर्णा वयं तीर्णा महाभयात् (हरिवं० २।२०।३) । तीर्णाः=उत्तीर्णाः=निर्गताः ।

जिनकर्तुः प्रकृतिः—इस सूत्र के कुछ और उदाहरण—कथमसतः सज्जायेत ( छां० उ० ६।२।२)। असत् (—अविद्यमान) से सत्तावान् पदार्थ कैसे उत्पन्न हो। वानस्पत्यः फलैः पुष्पात्(अमर)। यहाँ पुष्प गम्यमान जन् घातु की अपेक्षा में उत्पद्यमान फल-रूप अर्थ के प्रति अपादान है। पुष्पात्= पुष्पाजजातैः। फल में हेतु अर्थ में तृतीया है।

जनिकर्तुः सूत्र में प्रकृति शब्द के अर्थ पर विचार।

प्रकृत सूत्र में प्रकृति शब्द से कारणमात्र लिया जाता है ऐसा वृत्तिकार मानते हैं। भाष्य तथा कैयद में तो केवल उपादान कारण लिया गया है। यदि कारणमात्र अर्थ मान लिया जाय तो दण्डाद् घटो जायते, तुरीवेमादितः पटो जायते इत्यादि स्थलों में भी इस सूत्र की प्रवृत्ति होने लगेगी। वस्तुतः दण्डादि में पञ्चमी की उपपत्ति बाहुलकं प्रकृतेस् तनुदृष्टे:—इस वार्तिक का आश्रयण करके 'विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्' सूत्र की प्रायिक प्रवृत्ति होती है ऐसा मानने से सुलभ है। रही पुत्रात्प्रमोदो जायते में पुत्र की अपादानता की सिद्धि। जायमान प्रमोद के प्रति पुत्र उपादान कारण नहीं, कार्य के साथ समान देश वाला कारण उपादान होता है। ठीक है। इसका समाधान इस तरह किया जाता है —पुत्र

शब्द यहाँ 'पुत्त्रस्थ सौशील्यादि सद्गुणों का ज्ञान' इस अर्थ में उपचरित हुआ है। यह ज्ञान प्रमोद रूप में परिणत हो जाता है। यथाश्रुत पुत्त्र का मुख्यार्थ ग्रहण करने पर तो मूर्ख पतित आदि पुत्त्र से भी प्रमोद होने लगेगा, जो अत्यन्त दुर्घट है।

आयुषेम्यो विजमानः पराङ्केवैति (ऐ० ब्रा० ७।१९) । विज् भय तथा चलन अर्थ में पढ़ी है। यहाँ भय अर्थ है अतः 'आयुषेम्यः' में पञ्चमी हुई । विज् प्रायः उद्-पूर्वक प्रयुक्त होती है पर निरुपसर्गक विज् का प्रयोग भी निर्दोष है, इसमें यह वचन प्रमाण है।

अस्तम्नान्मायया द्यामवस्रसः (ऋ०२।१७।५) । उसने अपनी अद्भूत शक्ति से चुलोक को गिरने से रोक रखा है । यहाँ वारणार्थानामीप्सितः से 'अवस्रस'ः में पञ्चमी हुई । न धर्मात् प्रतिषेधनम् (मनु०१०।१२६) । ईप्सिततमत्व की विवक्षा में 'घर्म' की कर्म संज्ञा होगी, पर कृद्योग (ल्युट्-प्रत्ययान्त प्रतिषेधन शब्द के साथ योग) होने से 'घर्म' शब्द से षष्ठी होगी—न धर्मस्य प्रतिषेधनम् ।

अग्नेर्माणवर्कं वारयित । कूपादन्धं वारयित । यहाँ अग्नि और कूप से पञ्चमी कैसे उपपन्न होती है । अग्नि और कूप न तो वारण करने वाले को अभिन्नेत हैं और न वार्यमाण (जिसे रोका जा रहा है) को । सूत्र में किया ग्रहण करना चाहिये—वारणार्थानां घातूनां प्रयोगे कियया ईप्सितोऽर्थोऽपादानम् ऐसा सूत्रार्थ होता है । अन्ध आदि को भी अपनी गमनादि किया द्वारा कूपादि प्राप्तव्य होने से ईप्सित ही हैं।

आङ कर्मप्रवचनीय के योग में पञ्चमी के एक-दो और उदाहरण— ओदकान्तादा वनान्तात् प्रियं प्रोष्यमनु क्रजेत् (भाष्य)। ओदकान्तात् स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्य इति श्रूयते (शाकुन्तल ४)। जल के समीप तक (प्रवास करते हुए) प्यारे बन्धु के साथ जाना चाहिए।

क्विनप्रत्ययान्त अञ्च् के योग में औपनिषद उदाहरण—ये वामुष्मात् पराञ्चो लोकाः (छां० उ० १।६।८)। जो उससे परे लोक हैं।

दूरान्तिकार्थ शब्दों से प्रातिपदिकार्थ में द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी विभिक्त होती है। उनके उदाहरण दिये जा चुके हैं। पञ्चमी का एक और वाग्व्यवहार-परिचायक उदाहरण दिया जाता है— महामोहस्य विवेकसकाशात्पराजयः (प्रवोधचन्द्रोदय)। सकाश=समीप।

#### षष्ठी

कृद्योग लक्षणा षष्ठी के एक-दो और उदात्तार्थ श्रौत व स्मार्त उदाहरण दिये जाते हैं—उत त्रातासि पाकस्याथो हन्ताऽसि रक्षसः (अथर्व० ४।१९।३)। तूसरल मृग्ध जन का रक्षक है और राक्षस का घातक है।

सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्यैते त्रय आदृताः।

अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः कियाः (मनु० २।२३४)।। जिससे ये तीन (गुरु, माता, पिता) पूजे जाते हैं इत्यादि। आदृत में वर्तमान अर्थमें कत है और उसके योग में कर्ता (तद्, यद्) में पष्ठी हुई है।

शैषिकी पष्ठी के अन्य उदाहरण--

कारकत्व की अविवक्षा में जो षष्ठी होती है उसे 'शैषिकी षष्ठी' अथवा 'सम्बन्ध मात्र में पष्ठी' कहते हैं । यहाँ हम व्यवहार कौशलार्थ इस षष्ठी के कुछ और उदाहरण देते हैं — बूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गृह्यमप्यृत (श्री-मद्भागवत १।१।८) । यहाँ कर्मता अथवा सम्प्रदानता की अविवक्षा करके सम्बन्धमात्र में 'शिष्य' से षष्ठी की है । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति (गीता ६।३०। हरिवं० २।२।५५) । यहाँ अपादानत्व की अविवक्षा में तद् और अस्मद् शब्दों से शेषे षष्ठी हुई है । यहाँ बकार न सो अस्य वेद (ऋ० १।१६४।३२) । यहाँ कर्म की शेषत्व विवक्षा में 'अस्य' में षष्ठी हुई है । एसे ही तूणांश्च पूर्णान्महतः शराणाम् (भा० द्रोण० २।२८) । अयां पूरियत्वा गुल्फदध्नम् (तै० आ० प्र०१) । इन्द्रस्य सोमस्य वृष्यस्य तृष्णुहि (ऋ० २।१६६) । यहाँ तृष्णुहि के स्थान में लोक में णत्व-रहित 'तृष्नुहि' रूप व्यवहार्य होगा । यत्रा सोमस्य तृम्पिस (ऋ० ८।५३।४) । में 'शराणाम्', 'अपाम्', 'सोमस्य' में करणत्व की अविवक्षा में शैषिकी पष्ठी जानो ।

उपपद के योग में षष्ठी के कुछेक और उदाहरण-

एतावतः कालस्य परस्तात् (श० बा० १०।६।५।४) । संवत्सरस्य पर-स्तात् (ए० बा० २।३३) । तं परस्तादुकथानां पर्यस्य शंसति (ए०बा० ४।१) । अस्ताति-प्रत्ययान्त परस्तात् के योग में 'कालस्य' इत्यादि में षष्ठी हुई है । पुरस्ताद् देवदेवस्य जगुर्गोतानि . . . . । (कुमार० ७।३०) यहाँ पुरस्तात् =समुख ।

प्रभु आदि शब्दों के योग में षष्ठी होती है ऐसा कह चुके हैं। इसका एक और उदाहरण—शक्तोऽहं सर्वभूतानामिति में निश्चयो दृढः (रा० ३।२९।१९)।

#### सप्तमी

औपश्लेषिक अधिकरण में सप्तमी के अन्य उदाहरण--

पन्थानं दर्शयामास दमयन्त्याः पितुर्गृ हे (भा० सम्बन्धी मार्ग न कह कर गृहाधिकरणक मार्ग कहने की इच्छा से गृह से सप्तमी की है। घर के समीप पहुँचने वाला, गृहोपिक्लिष्ट मार्ग कहने की इच्छा है। ते देवा अग्नावनाथन्त (तै० सं० २।४।१।२), उन देवताओं ने अग्नि के समीप जा प्रार्थना की । याच्ञ्या मोघा वरमविगणे नाथमे लब्धकामा (मेघ०), गुणी के पास प्रार्थना की हुई व्यर्थ भी जाय तो अच्छी है, अधम के पास सफल हुँई भी अच्छी नहीं। नात्मक्लाघिषु नीचेषु प्रहरन्तीह महिषाः (हरिवं० १। ५४।४३) । प्रहृतं नः कृतान्तेन सर्वासामन्तरात्मसु (हरिवं० २।३१।२५) । विग्याध सर्वगात्रेषु बाणैरिय च सात्यिकिम् (हरिवं० २।७३।६५) । सब अगों में छिद्र कर दिये । ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्य-हिस्ताः (रघु० २।६२) । आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि (शाकुन्तल), आप का शस्त्र पीड़ितों की रक्षा करने के लिये है, निरपराधियों पर प्रहार करने के लिये नहीं। **तद्वे नौ तवैव पितरि प्रश्नः** (ऐ० ब्रा०), हमारा (=हम दोनों के विषय में) आप के पिता से ही प्रश्न है। अर्थ यह है कि जो वे निर्णय करेंगे हम स्वीकार करेंगे। किमसाध्यं भवेदस्य येनासि प्रेषितो मयि (हरिवं० २।५३।२३) । ऐसा उसे क्या असाध्य है जो तुम्हें मेरे पास भेजा है । कान्यन्तः पुरुषे अपितानि (शु० यजुः २३।५१) । क्षीरे सपिरिवापितम् (श्वेताश्व० उ०)। पुनर्वृद्धि बाष्पप्रकरकलुवार्मापतवती मयि कूरे....। (शाकुन्तल) 'अपित' का मूलार्थ गमित, प्रापित है । कर्म की विवक्षा न करके अधिकरण की विवक्षा की है।

कहीं-कहीं ईप्सिततम कर्म की भी अविवक्षा करके अधिकरणत्व-विवक्षा में सप्तमी की जाती है—**धर्मेषु कुरवः कं नु परिप्रक्ष्यन्ति** (भा० ११।६५९)। प्रायः घर्मान् कंपरि प्रक्ष्यन्ति ऐसा कहने की रीति है। प्रकृत में 'धर्म' वैषियक अधिकरण मान लिया गया है।

वैषयिक अधिकरण में सप्तमी के उदाहरण देते हुए हमने कुछेक ऐसे वाक्य संकलित किये हैं जहाँ हमें सप्तमी का निमित्त अर्थ सुस्पष्ट रूप से दीखता है जिसे टीकाकारों ने भी असन्दिग्घ रूप से स्वीकार किया है। इन वाक्यों के प्रयोक्ता कोई नगण्य प्राकृत लोग नहीं हैं, किन्तु वाग्योगविद् वाक्पद्धति के निर्माता सर्वमान्य शिष्ट जन हैं। जिनकी कृति में व्यवहार-व्यतिक्रम अथवा शास्त्रा-

तिक्रम की शङ्काही नहीं हो सकती। शास्त्र तो इन्हीं के वचनों को आघार बना कर प्रवृत्त होता है । शिष्टपरिज्ञानार्थाऽष्टाध्यायी---यह भाष्य-वचन उनकी श्रद्धेयताः सर्वाङ्ग अनुकरणीयता तथा शास्त्र की अपरिपूर्णता की ओर संकेत करता है। यह ठीक है कि निमित्तात्कर्मसंयोगे — इस वार्तिक को छोड़कर निमित्त में सप्तमी का विघायक शास्त्र नहीं (और दिये हुए उदाहरण इस वातिक का विषय नहीं हैं) और यह भी कि औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक --इन तीन अधिकरणों के सिवाय चौथा कोई अधिकरण नहीं। उत्पन्न होता है कि यहाँ निमित्त अर्थ में प्रयुक्त हुई सप्तमी किस अधिकरण को मान कर हुई। अधिकरण में सप्तमी होती है। निमित्त का अन्तर्भाव किस अधिकरण में किया जाय। हमारे विचार में वैषयिक अधिकरण में ही इसका अन्तर्भाव संभव है। विषय में, तात्पर्य में विषय-रूप निमित्त में सप्तमी कही जा सकती है। जहां सुभगा किल कौसल्या यस्याः पुत्त्रोऽभिषंक्ष्यते । यौवराज्येन महता. . . . . (रा० २।८।९), कर्णमेवाभिषेक्ष्यामः सैनापत्येन भारत (भा० कर्ण० १०।१६), में 'यौवराज्य' तथा 'सैनापत्य' से हेत्वर्थ में तृतीया हुई है, वहाँ इवस्त्वामभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परन्तप (रा० २।४।२२), रामं राज्येऽभि -बेक्यति (रा० २।६।२१), सैनापत्ये तु राघेयमभिषिच्य सुतस्तव (भा० कर्ण० १०।५४), नाभिषिकतः स्वयं राज्ये न चासीनो नुपासने (हरिवं० २।५५। ६३) में यौवराज्य, राज्य, सैनापत्य से सप्तमी हुई है। दोनों प्रकार की वाक्य-रचना में वक्ता को एक ही अर्थ विवक्षित है, अर्थान्तर नहीं । तृतीया हेतु में हुई है यह निर्विवाद है। सो सप्तमी भी हेतु में हुई है इसे स्वीकार करना होगा। निष्कर्ष यह है कि दोनों प्रकार की वाक्य-रचना व्यवहारानुगत है। अष्टाध्यायी द्वारा शिष्ट परिज्ञान का फल यह है कि अष्टाध्यायी द्वारा अननुशिष्ट प्रयोग भी शिष्ट प्रयुक्त होने से साधु होते हैं ऐसा बोध हो जाता है जिससे व्यवहार का विशाल विशद रूप उपस्थित हो जाता है।

इति कारकप्रकरणं समाप्तम् ।

# अथ

# समास्रकरणम्

#### विभिनतलुँ प्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते । पदानां चैकपद्यं च समासः सोऽभिन्नीयते ॥

जब वाक्यस्थ आकाङक्षा आदि द्वारा समर्थ-सम्बद्धार्थ दो वा दो से अधिक पदों को एक विशिष्टार्थ कहने के लिए एक पद बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। समास का शब्दार्थ एक साथ रखना, संक्षेप, लाघव इत्यादि है। वाक्य में पद अपने-अपने विवक्षित अर्थ को कहने के लिये उस-उस विभक्ति को लिये प्रयुक्त होते हैं। विभक्त्यन्त शब्द ही तो व्याकरण में पद कहलाता है। जब उस-उस विभक्ति को हटाकर दो वा दो से अधिक शब्दों के अन्त में एक विभक्ति लाकर एक नया पद बनाया जाता है, वही समास है। इसमें लाघव तो स्पष्ट ही है। इतने निरूपण से यह भी स्पष्ट है कि जो पद परस्पर सम्बद्धार्थ नहीं होंगे जनका समास नहीं होगा। समास पदिविधि है और जो भी पद-विधि (पदों को विधि= कार्य) है वह समर्थ-सम्बद्धार्थ पदों की होती है। समर्थः पदिविधि: २।१।१)। राजः पुरुषः (राजा का सेवक) । यहाँ दो पद समर्थ हैं, स्वस्वामिभावसम्बन्ध से परस्पर सम्बद्ध हैं अतः यहाँ समास होकर राजपुरुषः ऐसा रूप होगा। पर भार्या राजः पुरुषो देवदत्तस्य, यहाँ राज्ञः और पुरुषः का समास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये दोनों पद असमर्थ हैं। राजः पुरुषः-इसे समास का लौकिकविग्रह (वाक्य) कहते हैं। **राजन् अस् पुरुष-मु**—यह अलौकिक विग्रह है। विग्रह नाम पृथक्करण का है। जो लोक में प्रसिद्ध है, प्रयोगस्थ है वह लौकिक । जो अपरिनिष्ठित होने से लोक में अप्रसिद्ध है, प्रयोग में देखा नहीं जाता, वह अलौकिक।

पद सुबन्त और तिङन्त दोनों प्रकार के होते हैं। सुप् प्रत्ययों तथा तिङ प्रत्ययों को विभक्ति कहते हैं और विभक्त्यन्त शब्द पद होता है। तथापि समास सुबन्त का सुबन्त के साथ होता है, तिङन्त के साथ नहीं। (सुप्)सह सुपा (२।१।४)। यह लोकभाषा में नियम है, वेद में नहीं। वेद में तिङन्त के साथ भी होता है। पूर्वम् भूतः (अलोकिक विग्रहः पूर्व-अम् भूत-सु) यहां दो सुबन्त पदों का समास होकर भूतपूर्वः – यह रूप होगा।

१. सूत्रकार ने भूतपूर्वे चरट् (५।३।५३) इस सूत्रमें भूत शब्द का पूर्वेनिपात किया है। तत्प्रामाण्य से न्याय-प्राप्त पर-निपात न करके पूर्व-निपात किया है।

कृदन्त, तद्धितान्त तथा समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। समास-रूप प्रातिपदिक की सुप् विभिक्तयों का तथा घात्वन्तर्वर्ती सुप् का लुक् हो जाता है। सुपो घातुप्रातिपदिकयोः २।४।७१। सो यहाँ अम् और सु—दोनों का लुक् हो जाता है। पश्चात् जो-जो अर्थ विवक्षित होता है, उस-उसको कहने के लिये वह-वह विभक्ति लाई जाती है। भूतपूर्वः। भूतपूर्वाः। भूतपूर्वम् इत्यादि। ऐसा ही समास भात्र में जानो।

जिन समासों का विग्रह होता ही नहीं, वे नित्यसमास होते हैं और जिनका विग्रह होता है पर समास-घटक पदों द्वारा नहीं होता अर्थात् जिनका अस्वपद-विग्रह होता है वे भी नित्य समास होते हैं (अविग्रहोऽस्वपदिवग्रहो वा नित्यसमासः)।

जहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि यह सुबन्त का सुबन्त के साथ समास है, जिसकी तत्पुरुष आदि विशेष संज्ञा कोई नहीं, जिसका विशेष विधायक शास्त्र कोई नहीं, उसे सुप्सुपा समास कहते हैं। भूतपूर्वः ऐसा ही समास है।

सुप्सुपा समास के अन्य उदाहरण-

आजन्मजुद्धानाम् । आसमुद्रक्षितीशानाम् । यथाविधि-हृताग्नीनाम् । यथाकामाधिताधिनाम् — इन रघुवंश के प्रयोगों में आजन्म (अव्ययीभाव) और शुद्ध-जस् का समास है । आजन्म में आड़ अभिविधि में है । अव्ययीभाव होने से यह अव्यय है और अव्यय होने से इससे परे आये सुप् का लुक् हो जाता है। लुक् होने पर प्रत्यय-लक्षण से आजन्म सुबन्त है । यहाँ समास-विधायक विशेष शास्त्र कोई नहीं, सो यह सुप्सुपा समास है । ऐसे ही आसमुद्र क्षितीशाः=
आसमुद्रक्षितीशाः, तेषाम्, यहाँ भी । यथाविधिहृताग्नीनाम् में यथाविधि और हुत सु का सुप्सुपा समास है, पश्चात् बहुन्नीहि । इसी प्रकार यथाकामाचिताथिनाम् में यथाकामम् का अचित सु के साथ सुप्सुपा समास है, पश्चात् बहुन्नीहि ।

नव्धार्थक 'न' शब्द के साथ—निवरम्, निवरण, निवरात्। नान्तरीयकम्। (अन्तरा—िवना भवम् अन्तरीयम्, तदेव अन्तरीयकम्, न अन्तरीयकम् नान्तरीयकम् = अन्तरीयकम् = अन्तरीयकम्यवसम् = अन्तरीयकम् = अन्तरीयकम् = अन्तरीयकम् = अन्तरीयकम्यवसम्यवसम्यवसम्यवसम्यव

ततो द्रुपदमागम्य सिलपूर्वम् अहं प्रभो (भा० आदि० १३१।६२)। सिल-पूर्वम्—भूतपूर्वं सिलायम् । यहाँ पूर्व शब्द 'भूतपूर्व' अर्थ में है। इस अर्थ में पूर्वे भूतपूर्वे (६।२।२२) यह स्वरसूत्र प्रमाण है । भाष्यभूता गिरः, भाष्येः समाः, नित्य-समास । सुद्धृक्तूत आचार्यः । भूत शब्द उपमानवाची है । भिक्षामाणवः । (भिक्षया हेतुना माणवः च्यह्मचारी ) । ओदन-पाणिनीयः (ओदन के निमित्त पाणिनि का शिष्य) । भयबाह्मणः (डर के मारे जो ब्राह्मण बना है) । यावच्छरीरभाविनी चेष्टा । यहाँ यावत् का द्वितीयन्त शरीरम् के साथ सुप्सुपा समास है । यावत् के योग में द्वितीया होती है, पर समास का विधायक कोई विशेष शास्त्र नहीं है । भारिवः । भा=दीप्तः । तया हेतुभूतया रिविरव ।

काकतालीयम्, अजाक्रपाणीयम्, अन्धकवर्तकीयम्, स्येनकपोतीयम् इन छप्रत्ययान्त शब्दों में छप्रत्यय की प्रकृति काकताल आदि जिस का स्वतन्त्रतया बाक्य में प्रयोग नहीं होता और जिसका विग्रह भी नहीं होता सुप्सुपा समास है। इन सबका एक ही अर्थ है—अकस्माद् घटित, आश्चर्यभूत।

उत्तम ऋणे— उत्तमणं:=प्रयोक्ता (ऋण देने वाला)। अधम ऋणे— अधमणं:= प्राहकः (ऋण लेने वाला)। यह भी सुप्सुपा समास है ऐसा भट्ट क्षीरस्वामी मानते हैं। सम्यग्योक्ता अयसां च न विगृह्य-कथा-रुचिः। (रा० २। २।४२)। यहाँ विगृह्यं का कथा-रुचिः के साथ सुप्सुपा समास है। अवश्यस्तुस्यः— अवश्यं स्तुस्यः। 'लुम्पेदवश्यमः कृत्ये' इस वचन के अनुसार अवश्यम् के 'म्' का लोप होता है। माबीधं क्षम कालं त्वम् (भा० विराट २१।१७)। माबीधंम्— अबीधंम्, तुम थोड़े समय तक ठहरो। रचुपतिनं च केवलमानुवः (अश्चयं० चू० ५।११)। केवलं मानुवः=केवलमानुवः। विस्पष्टं कटुकम्= विस्पष्टकटुकम्, जो स्पष्ट रूप से कटु है। निसर्गेण निपुणः =िनसर्ग-निपुणः। प्रकृत्या वक्तः=प्रकृतिवकः।

समास छः प्रकार का होता है-अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वन्द्व । १

#### अञ्ययीभाव

अन्ययीभाव एक अन्वर्थक संज्ञा है। इस समास में पूर्वपद अव्यय होता है और उत्तरपद अनव्यय होता है, पर समस्त पद अव्यय बन जाता है। अव्ययी

१. पूर्व विद्वानों ने इन्हें एक रोचक क्लोक में इस प्रकार रखा है— द्वन्द्वोस्मि द्विगुरिप चास्मि, गृहे च मे सततमव्ययीभावः। तत्पुरुष कमेधारय येनाहं स्यां बहुवीहिः।।

भावश्च (१।१४१) अनव्ययम् अव्ययं भवति इत्यव्ययीभावः । अव्ययं भी सुबन्त पद होता है, केवल वहां सुप् का लुक् हो जाता है । अव्ययादाप्सुपः । सुबन्त होने से ही सुबन्त का सुबन्त के साथ समास होता है यह नियम अक्षत रहता है । अव्ययीभाव समास में पूर्वपद (अव्यय) का अर्थ प्रधान होता है ।

अव्ययोभाव विधायक शास्त्र में 'अव्यथम्' ऐसा प्रथमा विभिवत से निर्देश किया है। जिसका प्रथमा में निर्देश हो उसे उपसर्जन कहते हैं। प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् (१।२।४३) और वह समास का प्रथम अवयव बनता है उपसर्जन पूर्वम् (२।२।३०) प्रथमा-निर्दिष्ट होने से अव्यथ पद अव्ययीभाव समास में पहले रखा जाता है। अव्ययीभाव समास नपुंसकलिङ्ग होता है। अव्ययीभावक्य (२।४।१८) और नपुंसक लिङ्ग होने से समास के अन्त्य दीर्घ स्वर को ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य (१।२।४७)।

विभक्ति, सामीप्य, समृद्धि, व्यृद्धि (--ऋद्धि का अभाव) अत्यय (-अतीत होना), असम्प्रति (--वर्तमान काल में युक्त न होना), शब्दप्रादुर्भाव (==प्रसिद्धि, स्याति), पश्चात्, यथार्थ, आनुपूर्वी (=अनु-क्रम), यौगपद्य (एक ही समय में होना), सादृश्य, सम्पत्ति (=अनुरूप आत्मभाव), साकल्य (=सम्पूर्ण होना), अन्त--इन अर्थो के वाचक अव्ययों का सुबन्त के साथ समास होता है<sup>९</sup>:—हिर कि अधि (अलीकिक विग्रह)। इस अलौकिक विग्रह के आघार पर अधिहरि यह अव्ययीभाव समास कल्पित होता है। अव्यय होने से विभक्ति का लुक् हो जाता है। अधिस्त्रि संकथा वर्तते (स्त्रीविषय में बातचीत हो रही है)। यहाँ समास के नपुंसक लिङ्ग होने से ह्रस्व हुआ है। स्त्रीष्विधकृत्य--यह लौकिक विग्रह है, और स्त्री-सुप् अधि--यह अलौकिक । अधिवृक्ष सूर्यः (कालः) (गौ० घ० १।५।३६) । अधिवृक्षम् यह अव्ययी० है-वृक्षेइति,वृक्ष पर । इसका सूर्य के साथ बहु० है । (अनुपूर्व गत्वोत्तरत-स्तिष्ठेत् (खा० गृ० २।३।३) । पूर्वया दिशा—अनुपूर्वम् --पूर्व दिशा से । सामीप्य-उपकूपं जलाशयः। अदन्त अव्ययीभाव से परे सुप् का लुक् नहीं होता किन्तु उसके स्थान में अम् आदेश हो जाता है। ऐसा ही यहाँ उप-कूपम् में हुआ है । कूपस्य समीपम् उपकूपम् । पर पञ्चमी को 'अम्' आदेश नहीं होता, और नहीं उसका लुक् होता है -- उपक्पात्। तृतीया और सप्तमी

१. अव्यय विभक्ति-समीप-समृद्धि-व्यृद्धचर्थाभावात्ययासम्प्रति-शब्द-प्रादुर्भाव-पश्चाद्यथाऽऽनुपूर्व्य-यौगपद्य-सादृश्य-सम्पत्ति-साकत्यान्तवचनेषु (२।१।६)।

२. नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः (२।४।८३) ।

का लुक्तो नहीं होता पर अम् आदेश बहुत करके होता है और नहीं भी होता — उपकूपम्, उपकूपेन । उपकूपम्, उपकूपे । नद्याः समीपम् उपनि । अव्ययी-भाव के नपुं होने से ह्रस्व हुआ, अव्यय होने से सुप् का लुक् । गङ्गायाः समीयम् उपगङ्गम् । गोः समीपम् उवगु शकटम् । यहाँ तीनों उदाहरणों में समास के नपुंसक होने से ह्रस्व हुआ है । समृद्धि समृद्धिर्मद्राणां सुमद्रम् । व्यृद्धिर्यवनानां दुर्यवनम् । अर्थाभाव-अभावो मक्षिकाणाम्--निर्मक्षिकम् । अत्यय--अतीतानि हिमानि---निहिमम् । अतीतं शीतं---निःशीतम् । असम्प्रति-निद्रा सम्प्रति न युज्यते--अतिनिद्रम् । शब्दप्रादुर्भीव--शणिनिशब्दः प्रकाशते --इतिपाणिनि । पश्चात्-रथस्य पश्चात्-अनुरथं पादातम् (रथों के पीछे पदातियों का समूह) । पदस्य पश्चात् --अनुपदम् । त्वं प्रयाहि, वयमनुपदमायामः। यथा के अर्थ में अव्यय समस्त होता है। यथा शब्द के चार अर्थ हैं--योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति (किसी पदार्थ=वस्तु का उल्लंघन न करना) और सादृश्य । योग्यता—रूपस्य योग्यम्=अनुरूपम् । वीप्सा— अर्थमर्थं प्रति— प्रत्यर्थम् । एकम् एकं प्रति-प्रत्येकम् । पूर्वं पूर्वमनु-अनुपूर्वम् । (तस्य भावः --आनुपूर्व्यम् । स्त्रीत्व विवक्षा में ङीष् होने पर आनुपूर्वी) । पदार्थानितवृत्ति--यथाशक्ति । सहसूनं लाङ्गलम् । तद् बाह्मणे न विद्यते । आपद्याचरितत्वाद्यदि कुर्याद् यथार्थं कुर्यात् । (कृत्यकल्प० में हारीत का वचन) । यथार्थम् --अर्थ-मनितकस्य, जितने से आपत्ति से निस्तारा हो जाय उसका अतिकम न करके । साद्श्य अर्थ में यथा का समास नहीं होता । वाक्य ही रहता है - यथा देवद त-स्तथा यज्ञदत्तः । असादृश्य अर्थ में तो 'यथा' का सुबन्त के साथ समास होगा यथाऽसाद्वये (२।११७) । ये ये वृद्धाः--यथावृद्धम् । यथावृद्धं बाह्यणाना-मन्त्रयस्व । यहाँ यथा शब्द अव्युत्पन्न वीप्सावाची अव्यय है । जो जो वृद्ध हैं उन-उन ब्राह्मणों को निमन्त्रण दो। यथा के अर्थ में अव्यय का समास कहा है। वह 'यथा' शब्द से भिन्न अव्यय होना चाहिये इस मत के अनुसार 'यथा-शक्ति' 'यथाऽसादृश्ये' का उदाहरण बनता है। कभी-कभी 'यावत् भी वीप्सा का वाचक होता है--यावद्भक्तमृपितष्ठते =भोजने भोजने सन्निधत्ते, भोजन-भोजन पर उपस्थित हो जाता है (माधवीय-धातु ष्ठा गति निवृत्ती इस धातु पर)। आन्पूर्वी--अनुज्येष्ठं प्रविशन्तु भवन्तः--आप पहले-पहले (आगे-आगे) ज्येष्ठ इस प्रकार प्रवेश करें। ज्येष्ठस्यानुपूर्व्यण-एसा लौकिक विग्रह है। यौगपद्य-सचकं (चक्रेण युगयत्) घेहि। यहाँ युगपद् वाची सह का चक्र के

१. तृतीयासप्तम्योर्बहुलम् (२।४।८४) ।

साथ समास हुआ है और 'सह' को 'स' आदेश हुआ है। सादृश्य—सबृशः सख्या—ससिख। सम्पत्ति—सक्षत्रं रघूणाम्। सबह्य विसञ्जाम्। रघकुल वालों का आत्मसदृश क्षत्रियत्व है। वसिष्ठगोत्रज ब्राह्मणों का आत्मानुरूप ब्राह्मण्य है। अन्त —साम्पधीते—अग्निप्रतिपादक ग्रन्थ की समाप्ति तक पढ़ता है। अग्निप्यंन्तम् यह लौकिक विग्रह है साकल्य—सतृणमम्यवहरित, तृण का भी परित्याग किये बिना खाता है। यहाँ तृण भक्षण में तात्पर्य नहीं, परोसे हुए भोजन को बिना कुछ छोड़े खाता है इतना ही विवक्षित है। तृणमपरि-त्याज्य—यह लौकिक विग्रह है। अस्वपद विग्रह होने से अधिहरि इत्यादि सभी नित्य समास हैं।

यावत् यह अव्यय जब अवघारण (इयत्ता-परिच्छेद) अर्थ में हो तो सुबन्त के साथ समस्त हो जाता है और अव्ययीभाव समास होता है — यावदमत्रं बाह्मणानामन्त्रयस्व — जितने पात्र हैं उतने ही बाह्मणों को निमन्त्रित कीजिए। यहाँ समास-घटक यावत् शब्द अव्यय है और विग्रह तद्धितान्त यावत् शब्द से किया गया है सो अस्वपद विग्रह होने से 'यावदमत्रम्, नित्य समास है। यावदर्ष पदानि प्रयोज्यानि, अन्यथाऽधिकपदत्वदोषापातः। जितना अर्थ कहना हो उतने ही पदों का प्रयोग होना चाहिये, नहीं तो अधिकपदता दोष आयेगा। वयमिय च गिरामीइमहे यावदर्यम् (भर्तृ ० वैराग्य शतक)।

सुबन्त मात्रा=लेश अर्थ वाले प्रति शब्द (अव्यय) के साथ समस्त होता है'—शाकस्य मात्रा—शाकप्रति । यहां कुछ शाक है । न सुखप्रति संसारे—संसार में सुख का लेश नहीं है । न दोषप्रति बौद्धदर्शने (पुरुषोत्तमदेव)।

क्षक्ष, शलाका, संख्यावचन (एक, द्वि आदि) परि अव्यय के साथ समस्त होते हैं। अक्षपरि । पासा उल्टा पड़ा, ऐसे नहीं जैसे पहले जय के समय पड़ा था। शलाकापरि । एकपरि । द्विपरि । एक उल्टा पड़ा, दो उल्टे पड़े । खूत व्यवहार में ही यह समास इष्ट है । यहां भी अक्षपरि इत्यादि का अक्षेण विपरीतं वृत्तम् इत्यादि अस्वपद विग्रह होता है सो ये भी नित्य समास हैं । अप, परि, बहिस् और अञ्च् (क्विन्प्रत्ययान्त) सुबन्त अव्यय पञ्चम्यन्त

१. यावदवघारणे (२।१।८) ।

२. सुप् प्रतिना मात्रार्थे (२।१।९)।

३. अक्ष-शलाका-संख्याः परिणा (२।१।१०)।

४. बहिस् के योग में पञ्चमी होती है। इस सूत्र में बहिस् का पञ्चम्यन्त

सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त होते हैं। पक्ष में वाक्य रहता है। अपित्रगतं वृष्टो देवः। अपित्रगतं म्यो वृष्टो देवः, त्रिगतं को छोड़कर (अन्यत्र) वृष्टि हुई। परिसुखं (चमुखं वर्जियत्वा) वर्तत इति पारिमुखिकः सेवकः, ऐसा सेवक जो स्वामी के सामने नहीं आना चाहता। बहिर्प्रामम्। बहिर्प्रामात्। सत्यपि विकारहेतौ ये बहिर्विकारं समासते ते यिमनः। विकाराद् बहिः—बहिर्विकारम्। प्राम्माम-मारामः। प्राम्प्रामाद् आरामः, ग्राम से पूर्व की ओर आराम (उपवन) है। प्राक् सोमात्—प्राक् सोमम् । प्राक्सौमिकीः क्रियाः कुर्याद्यस्यात्रं वार्षिकं भवेत् (याज्ञ० १।१२४)। प्राक् सोमं भवाः प्राक्सौमिक्यः।

मर्यादा तथा अभिविधि अर्थ में वर्तमान आङ अव्यय पञ्चम्यन्त के साथ विकल्प से समस्त होता है और वह अव्ययीभाव समास होता है। पक्ष में वाक्य रहता है--- आपाटलिपुत्त्रं वृष्टो देवः। आ पाटलिपुत्त्राद् वृष्टो देवः। आङ का यदि मर्यादा अर्थ विवक्षित हो तो वाक्यार्थ होगा--पाटलिपुत्र तक वृष्टि हुई अर्थात् पाटलिपुत्र के इस ओर तक वृष्टि हुई, पाटलिपुत्र में नहीं हुई । अभिविधि अर्थ विवक्षित हो तो वाक्यार्थ होगा–पाटलिपुत्र को व्याप कर वृष्टि हुई अर्थात् पाटलिपुत्र में भी हुई। तेन विना मर्यादा। तेन सह अभिविधिः। आकुमारं यशः पाणिनेः। आ कुमारेम्यो यशः पाणिनेः--भगवान् पाणिनि का यश बच्चों तक फैला हुआ है, अर्थात् बच्चों में भी फैला हुआ है, यहाँ अभि-विधि अर्थ ही विवक्षित है। आमुक्ति संसारः, आ मुक्तेः संसारः, जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक संसार=आवागमन है । यहाँ मर्यादा अर्थ ही विव-क्षित है। आकाश्मीरम् आकन्याऽन्तरीपमयमेको देशः, काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह एक देश है। पक्ष में आ काश्मीरेम्य आ च कन्यान्तरीपात् इत्यादि । आड के हिन्दी में दोनों अर्थ हैं--से, तक । आपादचूलमागन्तुकं तं जनं न्यध्यायम्, एड़ी से चोटी तक मैंने उस अजनबी की ओर देखा। पादी च चुडा च--पादचूलम् (द्वन्द्व)। इ को ल । पादचूलमभिव्याप्य-आपाद-

के साथ समासविधान करना ज्ञापक है। ज्ञापक-सिद्ध विधि सर्वत्र लागू नहीं होती इस न्याय के आश्रित 'करस्य करभो बहिः' इस अमरोक्ति में 'करस्य' यह षष्ठी निर्द्षुष्ट समझी जायगी।

१. अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या (२।१।१२) ।

२. आङ मर्यादाभिविष्योः (२।१।१३) ।

बूलम् । यहाँ भी आङ अभिविधि में है । आमूलाच्छ्रोतुमिच्छामि, प्रारम्भ से

सुनना चाहता हूँ।

लक्षण—चिह्न-वाची सुबन्त के साथ आभिमुख्य (=संमुखता) अर्थ वाले अभि, प्रति बव्यय विकल्प से समस्त होते हैं अन्यग्नि शलभाः पतन्ति । अग्निमभि शलभाः पतन्ति । प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति । अग्नि प्रति शलभाः पतन्ति—सलहे अग्नि को लक्ष्य करके तदिभमुख होकर गिरते हैं ।

अनु शब्द जिस पदार्थ के सामीप्य का द्योतक हो उस लक्षण-भूत के साथ विकल्प से समस्त होता है। और वह अव्ययीभाव समास होता है --- अनु-दनम् अञ्चित्तिः। वनमनु अञ्चित्तिः अर्थात् विद्युत् लक्षण-भूत वन के समीप गई। विद्युत् किघर गई इसमें वन चिहन है, परिचायक है। वन की ओर, वन

के समीप विद्युत् गई यह अर्थ विवक्षित है।

अनु शब्द जिस पदार्थ के आयाम=दीर्घता=लम्बाई का द्योतक हो उस लक्षण-भूत के साथ विकल्प से समस्त होता है और अव्ययीभाव समास होता है — अनुगङ्गं वाराणसी। गङ्गाम् अनु वाराणसी। अनुयमुनं मयुरा। यमुनाम् अनु मयुरा। गङ्गा के आयाम से वाराणसी का आयाम लक्षित होता है अर्थात् गङ्गा की लम्बाई के सदृश वाराणसी की लम्बाई है। भाव यह है कि गङ्गा के तट के साथ-साथ वाराणसी फैली हुई है। अनुपदं बढाऽनु-पदीना उपानत्।

तिष्ठद्गु बादि शब्द बने-बनाये अव्ययीभाव समास सूत्रकार ने पढ़े हैं। वे जैसे पढ़े हैं वैसे ही साघु हैं। कि तिष्ठित्त गावो यस्मिन्काले दोहनाय स तिष्ठद्गु कालः, जिस समय गौए दोहने के लिए खड़ी होती हैं उस समय को तिष्ठद्गु कहते हैं। तिष्ठद्गु बादि अव्ययीभाव बहुत्रीहि के अर्थ में निपातन किये हैं। इनमें जो सलेयवम्, सलेयवम्, प्रत्यवम्, सहत्यवम् इत्यादि अदन्त अव्ययीभाव पढ़े हैं उनसे भी दूसरी (प्रथमा से अतिरिक्त, तृतीया, पञ्चमी तथा सप्तमी) विभक्ति नहीं बा सकती। खलेयवादीनि प्रथमान्तान्यन्यपदार्थे (वा०)। तिष्ठद्गु आदि का किसी दूसरे पद के साथ समास भी नहीं होता। तिष्ठद्गु आदि गण में 'प्रदक्षिणम्' भी पढ़ा है— प्रदक्षिणं परीत्याग्निम् (मनु० २१४८)। पर

१. लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये (२।१।१४)।

२. अनुर्यत्समया (२।१।१५)।

३. यस्य चायामः (२।१।१६) ।

४. तिष्ठदगु प्रभृतीनि च (२।१।१७) ।

'प्रदक्षिणम्' अनव्यय भी है—मृदं गां दैवतं विष्रं घृतं मधु चतुष्ययम् । प्रदक्षि-णानि कुर्वीत (मनु० ४।३९) ।।

पार, मध्य—ये षष्ठ्यन्त के साथ विकल्प से समस्त होते हैं और अव्ययीभाव समास होता है। साथ ही पार, मध्य को पारे, मध्ये ये आदेश हो जाते हैं। पक्ष में षष्ठीतत्पुरुष समास होता हैं:—यारेगङ्गम्। गङ्गापारम्। मध्यगङ्गम्। गङ्गामध्यम्। पारेगङ्गादानय। गङ्गापारादानय। गङ्गा के पार से ले आओ। महाविभाषा से एकार्थीभाव की अविवक्षा में वाक्य भी रहेगा—गङ्गायाः पारात्। गङ्गाया मध्यात्।

संख्यावाची सुबन्त वंश्य (वंशज) वाची सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त होता है और अव्ययीभाव समास होता है — हो मुनी (पाणिनिकात्यायनी) व्याकरणस्य ति द्विमुनि व्याकरणस्य । त्रयो मुनयः (पाणिनिकात्यायनपतञ्जलयः) व्याकरणस्य ति त्रिमुनि व्याकरणस्य । विद्या (व्याकरण) तथा विद्यावान् (वैयाकरणों) का परस्पर अभे द विवक्षित होने पर एक-विभिन्तत्व भी हो जायगा—हिमुनि व्याकरणम् । त्रिमुनि व्याकरणम् । ऐसा होने पर बहुत्रीहि के अर्थ को ही अव्ययीभाव कह रहा है । अव्ययीभाव संज्ञा करने का फल बहुत्रीहि से स्वरभेद तथा प्रथमा से भिन्न किसी अन्य विभक्ति में रूपभेद भी है ।

संख्यावाची सुबन्त नदी और तद्विशेष गङ्गा यमुना आदि सुबन्तों के साथ विकल्प से समस्त होता है और अव्ययीभाव समास होता है — पञ्चनदम्। सप्तगङ्गम्। द्वियमुनम्। यह अव्ययीभाव समाहार में ही इष्ट है। अतः द्विगु का अपवाद है।

अन्यपदार्थ में विद्यमान मुबन्त नदीवाची मुबन्त के साथ नित्य ही समस्त होता है जब समास से संज्ञा का बोध हो — उन्मत्तगङ्गं नाम देशः। लोहितगङ्गं नाम देशः। नित्य समास होने से इसका विग्रह नहीं होगा। वाक्य से संज्ञा का बोध नहीं होता इसलिये विभाषा अधिकार में भी यह नित्य समास है।

## श्रव्ययीभावसम्बन्धी समासान्त प्रत्यय

अब यहां प्रसङ्गवश अव्ययीभाव समास विषयक कुछेक समासान्त प्रत्ययों

१. पारे मध्ये षष्ठचा वा (२।१।१८)।

२. संख्या वंश्येन (२।१।१९) ।

३. नदीभिश्च (२।१।२०)।

४. अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् (२।१।२१) ।

को कहते हैं—समासान्त प्रत्यय यद्यपि तिद्धित प्रत्यय होते हैं तो भी समास वा समास के उत्तरपद का अन्त्य अवयव बनते हैं, अतः समास प्रकरण में ही उनका निरूपण प्रसङ्ग-प्राप्त है।

अव्ययीभाव समास में शरद् आदि उत्तरपदों से टच् (=अ) समासान्त होता है। शरदः समीपम्—उपशरदम्। हिमवित इति—अिवहिमवतम् (ओषघयः)। विशोर्मध्ये अपविश्वम्। दिशाञ्तराल, जिसे विदिश् और प्रदिश् भी कहते हैं। विशं प्रति—प्रतिदिशम्। दिवं मर्यादीकृत्य दिवम् अभिव्याप्य वा—आिदवम्। उपविपाशम्। जरायाः समीपम्—उपजरसम्। उपजरसं भवन्ति दोषाः। यहां जरा को जरम् आदेश भी हो जाता है। अध्युपानहम्, जूते में। अक्षि उत्तरपद से टच् समासान्त होता है जब प्रति, पर, सम्, अनु पूर्वपद हों। टच् परे रहते अक्षि के इकार का लोप हो जाता है। अक्षि अक्षि प्रति प्रत्यक्षम् अथवा अक्ष्णोराभिमृख्यम्—प्रत्यक्षम्। अक्ष्णः परम्—परोक्षम्। यहां पर शब्द के अव्यय न होने से अव्ययीभाव-विधायक-शास्त्र कोई नहीं, तो भी अव्ययीभाव समासान्त (टच्) का विधान किया है, इस विधानसामर्थ्य से अव्ययीभाव समास होगा। परोक्षम्—यहां सूत्रकार के परोक्षे लिट् (३।२।११५) इस सूत्र में परोक्ष शब्द के प्रयोग-प्रामाण्य से 'पर' के स्थान में 'परो' ऐसा आदेश होता है। अक्ष्णो योग्यम्—समक्षम्। अक्ष्णः पश्चात्—अन्वक्षम्।

अन् अन्त वाले अव्ययीभाव से टच् समासान्त होता है और समासान्त परे रहते नान्त अङ्ग की टि (=अन्) का लोप होता है —राजः समीपम्— उपराजम् । आत्मनि इति अध्यात्मम् । आत्मा में ।

यदि नपुंसकिलङ्ग अन्तन्त शब्द उत्तरपद हो तो टच् समासान्त विकल्प से होता है'—चर्मणः समीपम्—उपचर्मम्, उपचर्म । अयन्त अव्ययीभाव से टच् समासान्त विकल्प से होता है'। अय् से अय् प्रत्याहार लेना । उपसमिधम्, उपसमित् । सिम् वाओं के समीप । उपबृषदम् । उपबृषत् । शिला के समीप । 'गिरि' उत्तरपद वाले अव्ययीभाव से टच् समासान्त विकल्प से होता है'—अन्तिगिर धातवः। अन्तिगरं वा धातवः। सूत्र में आचार्य सेनक का नाम पूजा के लिये है। नदी, पौर्णमासी, आग्रहायणी—ये जब अव्ययीभाव के अन्त में हों

१. अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिम्यः (५।४।१०७)।

२. अनश्च (५।४।१०८)।

३. नस्तब्रिते (६।४।१४४)।

४. नपुंसकादन्यतरस्याम् (५।४।१०९) । ५. <mark>झयः (५।४।१११)</mark>

६. गिरेश्च सेनकस्य (५।४।११२)

तो विकल्प से टच् समासान्त होता है—नद्याः समीपम्—उपनदम्, उपनि । अव्ययीभाव के नपुंसक होने से उपनिद में ह्रस्व हुआ । उपपौर्णमासम्, उप-पौर्णमासि । उपाग्रहायणम्, उपाग्रहायणि, अगहन मास की पौर्णमासी के समीप ।

अचतुरिवचतुरसुचतुर० (५।४।७७)—इस सूत्र में 'सरजसम्' यह अच्स-मासान्त सिहत पढ़ा है। साकत्य ग्रथं में अव्ययीभाव है—सरजसं कणान् संगृ-ह्याति न पिबन्ति। भौममम्भः सरजसिमिति चातका एते—यहाँ जो बहुबीही से समासान्त किया है वह वृत्त्यादि ग्रन्थ के विरुद्ध है। बहुवीहि में तो सरजः पङ्कजम् (बिना अच्समासान्त के) ऐसा रूप होगा, अथवा सरजस्कम् ऐसा कप् समासान्त करके।

अचतुर—इसी सूत्र में उपशुनम्—यह निपातन किया है। शुनः समीपम् उपशुनम्। निपातन से ही यहाँ टिलोप नहीं हुआ है और सम्प्रसारण हुआ है। अनुगवं यह आयामवान् अर्थ में अच् प्रत्ययान्त निपातन किया है। अनुगवं शक्टम् छकड़ा जिसकी लम्बाई बैल की लम्बाई से लक्षित होती है। 'यस्य चायामः' से अव्ययीभाव है।

प्रति से परे जो सप्तम्यन्त 'उरस्' शब्द तदन्त अव्ययीभाव से अच् समासान्त होता है—प्रत्युरसम्—उरसि, छाती में । प्रतेष्ठरसः सप्तमीस्थात् (५।४।८२) ।

#### तत्पुरुष

दो पदों के उस समास को तत्पुरुष कहते हैं जिसमें उत्तरपदार्थ प्रधान होता है अर्थात् जिसमें उत्तरपद का किया में अन्वय होता है और जिसमें पूर्वपद नाना विभिक्तियों में होता हुआ उत्तरपद के अर्थ का परिच्छेदक होता है। जिस तत्पुरुष में द्वितीयान्त पूर्वपद हो उसे द्वितीया-तत्पुरुष, जिसमें तृतीयान्त, उसे तृतीया-तत्पुरुष कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्थी-पञ्चमी-पष्ठी-सप्तमी-तत्पुरुष समास होते हैं। इस लक्षण का व्यभिचार कहीं-कहीं होता है, यह यथास्थान निर्दिष्ट किया जायगा।

# द्वितीया तत्पुरुष

द्वितीयान्त सुबन्त श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न—इन सुबन्तों के साथ समस्त होता है और यह तत्पुरुष समास होता है ---कष्टं श्रितः---

१. द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः (२।१।२४) ।

कष्टिश्रितः । कान्तारम् अतीतः—कान्तारातीतः (जंगल के पार गया हुआ) । नरकं पिततः—नरकपिततः । सकर्मक पत् का प्रयोग होने से द्वितीया हुई । ग्रामं गतः—ग्रामगतः । किमिप ते सखीगतं पृच्छामः (शाकुन्तल) । द्विगता अपि हेतवो भवन्ति (भाष्य) । तरङ्गान् अत्यस्तः—तरङ्गात्यस्तः (तरङ्गों के पार गया हुआ) । सुखम् प्राप्तः—सुखप्राप्तः । दुःखम् आपन्नः—दुःखापन्नः (दुःख को प्राप्त हुआ) ।

गिमन्, गामिन् आदि (औणादिक) और उक:रान्त बुभुक्षु के साथ भी द्वितीयान्त समस्त होता है<sup>९</sup>—-ग्रामं गिमी—-ग्रामगिमी । ग्रामं गामी—-ग्रामग्रामी (ग्रामं जाने वाला, जो ग्राम जायगा) । अन्नं बुभुक्षुः—-अन्न खाना चाहने वाला । विशेषं विदुषः विशेषविदुषः (माघ २।७५) ।

द्वितीयान्त खट्वा शब्द क्तान्त सुबन्त के साथ निन्दा अर्थ में समस्त होता है — खट्वारूढो जाल्मः । खट्वारूढः यह नित्य समास है, इसका विग्रह नहीं होगा, क्योंकि वाक्ष्य से निन्दा की प्रतीति नहीं होती, निन्दा समास का ही अर्थ है । खट्वामारूढः — खाट पर चढ़ा हुआ । खट्वामारूढः कश्चित्कृषाणः स्वस्य सहायै: संलपित — इस वाक्य में खट्वामारूढः कहने से निन्दा की कुछ भी प्रतीति नहीं होती । खट्वारोहण से अभिप्राय विमार्ग पर चलना है । कोई खट्वारोहण करे या न करे, जो भी निषिद्ध आचरण करता है वह अविनीत 'खट्वारूढ' शब्द से कहा जाता है । उदाहरण के जाल्म शब्द का अर्थ 'असमीक्ष्यकारी, बिना सोचे-समझे काम करने वाला' है । इसी अर्थ में खट्वाप्लृत शब्द का भी प्रयोग होता है ।

कालवाची द्वितीयान्त शब्द क्तान्त सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त होते हैं — मासं परिच्छे तुमारब्धवान् चन्द्रः — मासप्रमितश्चन्द्रः अर्थात् प्रतिपदा का चाँद। अहरतिसृता मुहूर्ताः। अहःसंकान्ता मृहूर्ताः, (छः) मृहूर्त जो (अब उत्तरायण में) दिन का भाग बन गये हैं। राज्यतिसृता मृहूर्ताः। रात्रिसंकान्ता मृहूर्ताः, (छः) मुहूर्त जो (अब दक्षिणायन में) रात्रि में जा मिले हैं।

नित्यप्रहसितः । सततप्रहसितः । (क्ते नित्यार्थे ६।२।६१ की वृत्ति में)। कालवाची द्वितीयान्त शब्द अपने सम्बन्धी शब्द के साथ विकल्प से समस्त

१. श्रितादिषु गमिगाम्यादीनामुपसंख्यानम् (वा०)।

२. खट्वाक्षेपे (२।१।२६६)।

३. कालाः (२।१।२८) ।

## तृतीया तत्पुरुष

तृतीयान्त पद तत्कृत गुणवचन अर्थात् तृतीयान्तार्थं के द्वारा किये गये गुण-वचन तथा अर्थ शब्द के साथ विकल्प से समस्त होता है। और वह तत्पुरुष समास होता हैं—किरिणा काणः=किरिकाणः (सूअर द्वारा जो काणा बना है)। गुणवचन से यहाँ उस गुण से अभिप्राय है जो गुण को कह कर द्वय्य को कहे। ऐ सा ही यहाँ काण शब्द है। काण का अर्थ है काणत्व घर्म वाला पुरुष। अर्थ शब्द के साथ भी—धान्येनार्थः=धान्यार्थः। घान्य से साध्य प्रयोजन। अर्थ== अभिलिषत पदार्थ अथवा अभिलाषा। अरुणा काणः—यहाँ समास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ काण तत्कृत गुणवचन नहीं। काणत्व आँख का धर्म है, आँख से निष्यन्न नहीं हुआ।

तृतीयान्त सुबन्त पद पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थक (ऊन, विकल), कलह, निपुण, मिश्र, शलक्ष्ण, अवर इन सुबन्तों के साथ विकल्प से समस्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है । व पूर्व आदि के योग में तृतीया किसी सूत्र से विहित नहीं। इसी समास विघायक शास्त्र से ज्ञापित होती है। मासेन पूर्व:— मासपूर्व:। देवदत्तो यज्ञदत्तान्मासपूर्व:, विष्णुमित्रात्तु मासावरः (मासेन अवरः), देवदत्त यज्ञदत्त से मास भर बड़ा है परन्तु विष्णुमित्र से मासभर छोटा है। मात्रा सदृशः—मातृसदृशः। पित्रा सदृशः—पितृसदृशः। मात्रा समः—मातृसमः। पित्रा सदृशः—पितृसदृशः। मात्रा समः—मातृसमः। पित्रा समः—पितृसमः। पादेन अनम्—पादोनं रूप्यकम्, पौना रूपया। माषेण विकलम्—माषविकलम् (मासा भर कम)। वाचा कलहः—वाक्कलहः। विकलम्—माषविकलम् (मासा भर कम)। वाचा कलहः—वाक्कलहः। विकलां प्रायेण वाक्कलहा भवन्ति नासिकलहाः, विनये प्रायः वाणी से झगड़ा करते हैं, तलवार से नहीं। वाचानिपुणः—वाङ्कनिपुणः। गुडेन मिश्रा धानाः—गुडिमश्रा धानाः। तिलैः मिश्राः तण्डुलाः—तिलिमश्राः। आचारेण श्लक्षणः= आचारश्रकक्षणः, व्यवहार से साफ सुथरा।

१. अत्यन्तसंयोगे च (२।१।२९)।

तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन (२।१।३०) ।

३. पूर्व-सदृश-समोनार्थ-कलह-निपुण-मिश्र-श्लक्ष्णैः (२।१।३१) ।

कर्ता वा करण में जो तृतीया विभिक्त होती है ऐसा तृतीयान्त पद कृदन्त सुबन्त के साथ बहुत करके समस्त होता है। अर्थात् कहीं प्राप्त होने पर भी नहीं होता है और कहीं अप्राप्त विषय में भी हो जाता है-अहिना हतः-अहिहतः (साँप से मारा गया ) । परैभृ तः—परभृतः (कोकिल) । अन्येः पुष्टा—अन्य-पुष्टा (कोयल-स्त्री) । देवेन त्रातः =देवत्रातः । देवेन स्नातः =देवसातः । देवसात-बिले गुहा--अमर । चौरैईतः --चौरहतः । आत्मसंभावितः (कौ० अर्थ० १।१४।१०)-आत्मनैव संभावितः मानितः (न तु शिष्टैः) । अतिमानिनम-ग्राह्ममात्मसंभावितं नरम् (रा० ४ ३।३३।१६) । सूर्येण ऊढः -- सूर्योढोऽतिथिः (मनु०३।१०५) । अस्त होते हुए सूर्य से गृहस्थ के समीप पहुंचाया गया अतिथि । ब्याघ्रेण हतः—व्याघाहतः । बलिभिः पुष्टः —बलिपुष्टः (काकः) । परशुना छिन्न:--परशुच्छिन्नः (फरसे से काटा हुआ) । नलैभिन्नः--नलभिन्नः (नालूनों से फाड़ा हुआ) । **जूर्पेण निष्पायः** (—निष्पूतस्तण्डुलादिः)—**जूर्पनिष्पावः** । इन दो उदाहरणों में तृतीया करण में हुई है। दात्रेण स्नवान्, परशुना छिन्नवान् ---यहाँ समास नहीं होता, यद्यपि दात्रेण व परशुना करण-तृतीयान्त हैं और ल्नवान्, छिन्नवान् दोनों क्तवतुप्रत्ययान्त कृदन्त हैं। पादाभ्यां ह्रियते--पादहारकः । यहाँ पादाभ्याम् — यह पञ्चम्यन्त है, अपादान में पञ्चमी है। न यहाँ कर्ता अर्थ में तृतीया है और न करण अर्थ में, हाँ 'हारक' यह कृदन्त अवश्य है और इसमें भी बाहुलक से कर्म में ण्वुल् हुआ है।

कर्ता वा करण में तृतीयान्त सुबन्त कृत्य प्रत्ययान्त के साथ विकल्प से समस्त होता है जब समास से यह प्रतीत हो कि स्तृति-निन्दा के हेतु बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है। एसा समास तत्पुरुष समास होता है। काकपेया नदी। इतनी जलपूर्ण है कि तट पर बैठे हुए कौवे भी जल पी सकते हैं एसी विवक्षा होने पर यहाँ स्तृति की प्रतीति होती है। इतना थोड़ा जल है कि दूसरे प्राणियों के पीने के अयोग्य होने से कौवे ही जल पी सकते हैं ऐसी विवक्षा होने पर निन्दा की प्रतीति होती है। इवलेह्यः कूपः ऐसा कुआँ जिसके जल को कुत्ते भी चाट सकते हैं। वातच्छेद्यानि तृणानि, ऐसे तिनके जो इतने कोमल हैं कि वायु से भी छिन्न-भिन्न हो जाएँ अथवा ऐसे दुर्बल, निःसार कि जिन्हें वायु भी छिन्न-भिन्न कर दे।

व्यञ्जनवाची तृतीयान्त सुबन्त का दूसरे सुबन्त के साथ विकल्प से समास

१. कर्तृंकरणे कृत। बहुलम् (२।१।३२)।

२. कृत्यैरधिकार्थवचने (२।१।३३)।

होता है और वह तत्पुरुष समास होता है - दघ्ना उपिसक्त ओदनः - दघ्योदनः । दिव संस्कारक है, ओदन संस्कार्य है । क्षीरेण उपिसक्त ओदनः - क्षीरौदनः । यहाँ समास में अन्तर्लीन उपसेचन किया द्वारा दिव आदि का ओदन के साथ सामर्थ्य (अर्थ-सम्बन्ध) बन जाता है ।

मिश्रीकरणवाची तृतीयान्त सुबन्त भक्ष्यवाची सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त होता है वह तत्पुरुष समास होता है - गुड न मिश्रा धानाः गुड धानाः । इसी प्रकार गुडे न मिश्राः पृथुकाः (चिउड़े) गुड पृथुकाः। यहाँ भी समास में अन्तर्भूत मिश्रीकरण किया द्वारा गुड और घान का सामर्थ्य बन जाता है। बाह्यणिमश्रो राजा जिस राजा ने बाह्यणों के साथ सन्धि की हुई है। मिश्र शब्द के इस अर्थ में मिश्रं चानुपसर्गमसन्धौ (६।२।१५४) यह स्वर सुत्र प्रमाण है।

तृतीया-समास-विधायक शास्त्र के अभाव में कहीं-कहीं तृतीया समास देखा जाता है उसका समाधान योगविभाग से किया जाता है । तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन (२।१।३०) इस सूत्र का विभाग करके दो सूत्र बनाये जाते हैं—(१) तृतीया, (२) तत्कृतार्थेन०, जिसमें पूर्व सूत्र से तृतीया की अनुवृत्ति होगी। पूर्व सूत्र का अर्थ होगा—तृतीयान्त समर्थ सुबन्त के साथ समस्त होता है । इस योगविभाग से निम्नस्थ तृतीया-समास समाहित हो जाते हैं—एकेन न विश्वतिः=एकान्नविश्वतिः । यहाँ 'एकेन' और 'नविश्वति' का समास है । भाष्यभूता गिरः=भाष्येः समाः, नित्य समास है । उदकेन मन्थः=उदकमन्थः, उदमन्थः। पुंसाऽनुजः। जनुषान्थः। तृतीया उलुक् समास। पुंसा हेतुनाऽनुजः। लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे—यह योगविभाग से तृतीया-समास समानिधकरणे इत्यप्रथमासमानाधिकरणे—यह योगविभाग से तृतीया-समास है । आत्मना चतुर्थः=आत्मनाचतुर्थः। (तृतीया अलुक्)। देवतया द्वितीयः=देवताद्वितीयः, जो देवता=अधिष्ठातृदेव करके दूसरा है अर्थात् अकेला। छायया द्वितीयः=छायाद्वितीयः, अकेला।

# चतुर्थी तत्पुरुष

चतुर्थ्यन्त पद चतुर्थ्यन्त पद के लिये प्रयुक्त हुए किसी दूसरे पद के साथ

१. अन्नेन व्यञ्जनम् (२।१।३४)।

२. भक्ष्येण मिश्रीकरणम् (२।१।३५)।

और अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित—इन सुबन्तों के साथ विकल्प से समस्त होता है, वह तत्पुरुष समास होता है<sup>१</sup>—यूपाय दारु=यूपदार । कुण्डलाय **हिरण्यम् =कुण्डलहिरण्यम्** । यहाँ दोनों उदाहरणों में चतुर्थ्यन्त विकृतिवाचक है और दारु और हिरण्य प्रकृतिवाचक हैं। इस प्रकार तादर्थ्य (चतुर्थ्य-न्तार्थ के लिये होना) के होने पर जहाँ प्रकृति विकार भाव सम्बन्घ होगा वहीं यह समास होगा, अन्यत्र नहीं । रन्धनाय स्थाली (राँघने के लिये पात्र), अवहननाय उल्लूखलम् (धान के अवघात—कूटने के लिये ऊखल) । यहाँ तादर्थ्य के होने पर भी चतुर्थी समास नहीं होगा, किन्तु वाक्य ही रहेगा । अश्वघासः, वासभवनम्, शयनागारम्, लीलाम्बुजम् इत्यादि तो षष्ठी समास माने जाते हैं । इनका विग्रह अञ्चस्य घासः (न कि अञ्चाय घासः) इत्यादि होता है । तादर्थ्य में चतुर्थी होती है इसका कोई विघायक शास्त्र नहीं है, यह समास-विधान ही इसमें ज्ञापक है। अर्थ शब्द के साथ चतुर्ध्यन्त का नित्यसमास होता है और समास का वही लिङ्ग होता है जो विशेष्य का साहाणायाज्यं सूपः= **ब्राह्मणार्थः** सूपः । ब्राह्मणायेयं यवागूः=ब्राह्मणार्था यवागूः । **ब्राह्म**णायेवं पयः= बाह्मणार्थं पयः। यहाँ सर्वत्र विग्रह वाक्य में 'अर्थ' शब्द का प्रयोग न होने से अस्वपदिवग्रह है और अस्वपद विग्रह वाला समास नित्यसमास होता है । भूतेभ्यो बल्गिः=भूतबलिः । गोभ्यो हितम्=गोहितम् । गवे सुखम्=गोसुखम् । गोभ्यो रक्षितम्=गोरक्षितम्।

#### पञ्चमी तत्पुरुष

पञ्चम्यन्त भय, भीत, भीति, भी—इन सुबन्तों के साथ विकल्प से समस्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है —वृकेभ्यो भयम् =वृकभयम् । चौरेभ्यो भयम् =चौरभयम् । इसी प्रकार वृकभीतः, वृकभीतः, वृकभीतः (भेड़ियों से डर) इत्यादि समास होंगे ।

पञ्चम्यन्त सुबन्त पद का अपेत, अपोढ, मुक्त, पितत, अपत्रस्त—इन सुबन्तों के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। स्मित्र पञ्चम्यन्त इन पदों के साथ समस्त नहीं होते, किन्तु कुछेक—सुखादपेतः=

१. चतुर्थी तदर्थार्थ-बलि-हित-सुख-रक्षितः (२।१।३६)।

२. पञ्चमी भयेन (२।१।३७) । भयभीतभीतिभीभिरिति वाच्यम् (वा०) ।

३. अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरह्पशः (२।१।३८) ।

सुखापेतः (सुख से रहित) । कल्पनाया अपोढः कल्पनापोढः (कल्पना— संकल्पशक्ति से परे) । चक्रान्सुक्तः चक्रमृक्तः । स्वर्गात् पतितः स्वर्ग-पतितः । तरङ्गे भ्योऽपत्रस्तः =तरङ्गापत्रस्तः (लहरों से डर कर परे गया हुआ) । प्रासादात् पतितः, भोजनादपत्रस्तः इत्यादि में समास नहीं होता ।

स्तोक (थोड़ा), अन्तिक (निकट), दूर अर्थ वाले पञ्चम्यन्त पद तथा पञ्चम्यन्त कुच्छ (=कष्ट) क्तान्त के साथ विकल्प से समस्त होते हैं और वह तत्पुरुष समास होता है स्तोकान्मक्तः (थोड़े में ही=अनायास से छूट गया)। यह पञ्चमी अलुक् समास है। अल्पान्मक्तः। अन्तिकादागतः, अभ्याशादागतः। दूरादागतः। विप्रकृष्टादागतः। कुच्छाल्लब्धः। ये भी सभी पञ्चमी अलुक् समास हैं अर्थात् पूर्वपद की विभक्ति का लुक् न होने पर भी पञ्चमी समास है। स्तोकात् इत्यादि में पञ्चमी करण में हई है।

पञ्चम्यन्त शत और सहस्र 'पर' शब्द के साथ समस्त होते हैं। पञ्चमी तत्पुरुष में पञ्चम्यन्त पूर्वपद होना चाहिए पर यहाँ शत और सहस्र का राजदन्तादि होने से परिनपात होता हैं और साथ ही इन्हें सुट् (स्) का आगम होता हैं जो टित् होने से इनका आद्य अवयव बनता है—शतात् परे परकाताः पुरुषाः। सहस्रात्परे=परस्सहस्राः पुरुषाः, सौ से अधिक पुरुष, हजार से अधिक पुरुष। यहाँ सुट् (स्) के 'पर' शब्द का अन्तावयवन होने से अर्थात् पदान्त न होने से विसर्ग नहीं होगा। अतः परःशतम्, परःसहस्रम्—ये अशुद्ध रूप हैं। पञ्चमी भयेन (२।१।३७) का विभाग करके 'पञ्चमी' इस सूत्र से यहाँ समास हुआ है। ऐसे ही उध्वं देहाः = अर्थ्वदेहः = के विषय में जानो। अर्थ्वदेहे भवम् = और्थ्वदेहिकम्। सितेतरः — सितात् इतरः,। ग्राम-निर्गतः = ग्रामाद् निर्गतः में भी योगविभाग से पञ्चमी समास हुआ है।

## षष्ठी तत्पुरुष

षष्ठ्यन्त पद समर्थं सुबन्त के साथ समस्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है — राजः पुरुषः — राजपुरुषः (राजा का सेवकः) । राजन् अस्

१. स्तोकान्तिकदूरार्थकुच्छाणि क्तेन (२।१।३९)।

२. शतसहस्रौ परेणेति वाच्यम् (वा ०)।

३. राजदन्तादिषु परम् (२।२।३१) ।

४. पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् (६।१।१५७) ।

५. षष्ठी (२।२।८) ।

६. 'पुरुष' का अर्थ नियोज्य, सेवक है इसमें 'तेषां पुरुषास्तथागुणाः स्युः,' यह आप० घ० (२।२६।५) का वचन प्रमाण है।

पुरुष सु—यह अलौकिक विग्रह है। प्रातिपदिक संज्ञा होकर उसके अवयवभूत सुप्—अस् और सु का लोप हो जाता है, पश्चात् प्रातिपदिकार्थ में सु आने पर राजपुरुषः यह रूप हुआ ।

अन्तर्वितनी विभक्ति अस्का लोप होने पर प्रत्यय लक्षण कार्य होने से राजन की पद संज्ञा हो जाती है, तब इस प्रातिपदिक रूप पद के अन्त्य 'न' का लोप हो जाता है ।' **तस्य पुरुषः —तत्पुरुषः** (उसका भृत्य) । काकपक्षः (शिखण्डक)। काकस्य पक्षं इव । यहाँ पक्ष शब्द लक्षणा से 'पक्ष सद्श' अर्थ को कहता है । शोकवशः =शोकस्य वशः (=आयत्तः)। 'वश' में कर्ता अर्थ में अच् है। मृकुटी=मृवोः कुटी (=कौटिल्यम्)। कोपज्ञं सर्गः--कस्योपज्ञा सर्गः, सृष्टि प्रजापति का आद्य ज्ञान है। क:--प्रजा-पति:। कोपऋमं सृष्टि:--कस्योपक्रमः सृष्टि:। सृष्टि पहले-पहल प्रजापति ने प्रारम्भ की । इध्मानां व्रश्चनः इध्मवश्चनः (सिमधा काटने का साधन, कुठार) । पलाशानां शातनः पलाशशातनः (ढाक काटने का साघन, कुठार)। राज्ञां धानी=राजधानी (धीयतेऽस्यामिति धानी) । सक्तुधानी । मधीधानी (दवात) । गोलवणम् (नमक जितना गौ को दिया जाता है) । अध्वलवणम् । अरित्र-गाधम् (उदकम्) (जो चप्पू से मापा जाय) । छात्रप्रियोऽनध्यायः । छात्राणां प्रिय इति । कन्याप्रियो मृदङ्गः, कन्याओं को प्यारा मृदङ्गः। विद्यादायादरस्थात्र उपाध्यायस्य । बालमित्रम्-बालस्य सतौ मित्रम्, बालकपन का मित्र । कुमारसेवकः≔कुमारस्य सतः सेवकः । कुमारावस्या का सेवक । भिक्षामात्रं न ददाति याचितः, माँगा हुआ भिक्षा के बराबर नहीं देता । भिक्षायास्तुल्यप्रमाणम् ऐसा अस्वपद विग्रह होगा । 'मात्र' का यह अर्थ समास में ही है। समुद्रमात्रं न सरोऽस्ति किंचन। अध्वघासः=अध्वस्य घासः। तादर्थ्य होने पर भी प्रकृति-विकार-भाव न होने से यह चतुर्थी समास नहीं। घोडे के लिए घास को 'अश्वघास' कहते हैं। इसी प्रकार पादोदकम् (पाओं धोने के लिये पानी), तपोवनम्, क्रीडापर्वतकः, लीलाकमलम्, शयनपर्यङ्कः, बलिपुच्यम्, वासभवनम्, प्रणामाञ्जलिः, उदकाञ्जलिः, विश्वामस्थली—ये सब जच्छी समास हैं।

षष्ठचन्त पद याजक (ण्वुल् प्रत्ययान्त) आदि समर्थ सुबन्तों के साय समस्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है — बाह्यणानां याजकः —

१. नलोप: प्रातिपदिकान्तस्य (८।२।७) ।

२. याजकादिभिश्च (२।२।९) ।

बाह्यणयाजकः । देवानां पूजकः वेवपूजकः । संस्कृतस्याध्यापकः संस्कृता-ध्यापकः । देवपरिचारकः । बाह्यणपरिवेषकः (बाह्यणों को भोजन परोसने वाला) । वेदेह्या भर्ताः वेदेहीभर्ता (=सीता-पित) । इस वचन से वक्यमाण समास निषेध का निषेध (=प्रतिप्रसव) कर दिया है।

जब समस्त पद से कीडाविशेष का बोघ हो अथवा जीविका का संकेत हो तो तृच्—अक प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ षष्ठ्यन्त का नित्य समास होता है अर्थात् उसका विग्रह नहीं होता है — उद्दालकपुष्पभिष्ठकका—एक खेल का नाम है जिसमें उदालक पुष्पों को तोड़ा जाता है। इसी तरह वारणपुष्प-प्रचायिका एक खेल का नाम है जिसमें वरण नाम वृक्ष के फूलों को चुना जाता है। जीविका—दन्तानां लेखकः=दन्तलेखकः (दान्तों को रंगने वाला)। निखानां लेखकः=नखलेखकः (नाखूनों को रंगने वाला)। कीडा अथवा जीविका को कहने के लिये तृच् प्रत्यय का कहीं विघान नहीं, अतः उसका उदाहरण नहीं दिया गया।

निर्घारण में जो षष्ठी है वह समर्थ मुबन्त के साथ समस्त नहीं होती — कित्रियो मनुष्याणां झूरतमः । कृष्णा गवां सम्पन्नक्षीरतमा (गौओं में सबसे अधिक दूघ देने वाली काली गौ होती है) । नकुलोऽभिरूपतमो नराणाम् । पर तरप् प्रत्ययान्त जो गुणवाची उसके साथ निर्घारण षष्ठी का समास होता है और तरप् प्रत्यय का लोग भी हो जाता है — सर्वेषां व्वेततरः — सर्वव्वेतः । सर्वेषां महत्तरः — सर्वमहान् ।

प्रतिपदिविधाना षष्ठी अर्थात् जिस षष्ठी के विधान में धातु और कारक विशेष का ग्रहण है (पदं पदं प्रति विहिता) उसका समास नहीं होता — सिंपिषों ज्ञानम्। यहाँ करण कारक तथा ज्ञा धातु का ग्रहण करके षष्ठी का विधान है— ज्ञोऽविदर्थस्य करणे (२।३।५१)।

पर प्रतिपद का = किया, कारक-विशेष का, आश्रयण करके विधान करने पर भी कृत् प्रत्यय के योग से जो कर्ता वा कर्म में षष्ठी हो उसका समास होता ही है — इध्मत्रश्चनः कुठारः ईंधन की लकड़ी काटने का कुल्हाड़ा। पलाशशातनः कुठारः। ढाक काटने का कुल्हाड़ा।

१. नित्यं क्रीडाजीविकयोः (२।२।१७)।

२. न निर्घारणे (२।२।१०)।

३. गुणात्तरेण तरलोपश्च (वा०)।

४. प्रतिपद-विधाना च षष्ठी न समस्यत इति वक्तव्यम् (बा०)।

५. कृद्योगा च षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम् (वा०) ।

पूरणार्थक, गुणवाचक तथा मुहितार्थक (—तृष्तार्थक) इनके साथ और सत् (शतृ शानच्) अव्यय, तव्य, समानाधिकरण पद—इनके साथ पष्ठी का समास नहीं होता — छात्राणां पञ्चमः । बलाकायाः शौक्ल्यम् । काकस्य कार्ष्यम् । बाह्मणस्य शुक्लाः । यहां दन्ताः—यह प्रकरण आदि से विदित होता है । फलानां सुहितः । फलानां तृष्तः । द्विजस्य कुर्वन् । द्विजस्य कुर्वाणः (अर्थात् किंकर) । यहां स्व-स्वामि-भाव सम्बन्ध में शैषिकी षष्ठी है । बाह्मणस्य कृत्वा (ब्राह्मणसम्बन्धिनी किया करके) । ब्राह्मणस्य कर्तव्यम् । तव्यत् के साथ तो समास होता ही है—ब्राह्मणकर्तव्यम् । स्वर में भेद रहेगा । यहां कर्ता में बष्ठी के साथ समास हुआ है । राजः पाटलिपुत्रकस्य, यहाँ षष्ठयन्त राज्ञः का समानाधिकरण षष्ठ्यन्त पाटलिपुत्रकस्य के साथ समास नहीं होता । भट्टोजिदीक्षित के अनुसार यहाँ विशेषण समास भी नहीं होता ।

गुण के साथ यह समास निषेध अनित्य है अतः अर्थगौरवम्, बुद्धिमान्धम् इत्यादि सिद्ध होते हैं।

मित (=इच्छा), बुद्धि, पूजा—इन अर्थों वाली धातुओं से वर्तमान में विहित जो क्त, तदन्त के साथ षष्ठीसमास नहीं होता निह्द में मतम् (=इष्टम्)। अयं नो विदितोर्थः। राजः पूजितो विप्रः। इन उदाहरणों में 'क्त' वर्तमान काल में विहित है। सामान्यतया 'क्त' भूतकाल का वाचक है। उपज्ञात शब्द में तो क्त भूत में ही है। उपज्ञाते (४।३।११५) में पूर्वस्त्र से 'तेन' की अनुवृत्ति आती है। वर्तमान में क्त होता तो षष्ठी (तस्य) का प्रयोग होता। सामान्यतया यह ज्ञापक इच्छार्थक तथा पूजार्थक घातुओं के विषय में भी माना जाता है। जिससे भूत में क्त होने पर राजा पूजितः 'राजपूजितः' ऐसा तृतीयान्त का क्तान्त के साथ समास निर्वाघ होगा।

अधिकरण अर्थ में विहित जो क्त, तदन्त के साथ बच्ठी समास नहीं होता :— इदमेषाम् आसितम् (यह इनके बैठने का स्थान है)। इदमेषां इायितम्। इदमेषां भुक्तम्।

कृद्योग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त होने पर जो कर्म में ही षष्ठी विधान की गई है वह (कर्म में षष्ठी) समर्थ सुबन्त के साथ समस्त नहीं होती हैं—आश्चर्यों गयां दोहोऽगोपालकने । गोपाल न होते हुए भी इसका

१. पूरण-गुण-सुहितार्थ-सदव्यय-तव्य-समानाधिकरणेन (२।२।११) ।

२. क्तेन च पूजायाम् (२।२।१२) ।

३. अधिकरणवाचिना च (२।२।१३)।

४. कर्मणिच (२।२।१४)।

गौओं का दोहना आश्चर्यजनक है। यहाँ कृत्प्रत्ययान्त 'दोह' के साथ सम्बन्ध होने से गो तथा अगोपालक—दोनों से षष्ठी प्राप्त थी, पर ऐसी अवस्था में कर्म में ही षष्ठी होती है, कर्ता में नहीं। 'गवाम्' यह कर्म में षष्ठी है। विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिनिना। यहाँ 'सूत्रस्य' यह कर्म में षष्ठी है। साधु खलु पयसः पानं देवदत्तेन। 'पयसः' यहाँ कर्म में षष्ठी है।

कृद्योग में कर्ता अर्थ में जो षष्ठी, उसका तृच् अक-प्रत्ययान्त के साथ समास नहीं होता—' भवतः शायिका (आपके सोने की बारी)। यहाँ शायिका में पर्याय (बारी) अर्थ में ण्वुच् (बिक्क) कृत्प्रत्यय हुआ है। इसी प्रकार भवत आसिका, भवतोऽप्रप्रामिका (बिभवान् अप्रगमनमहिति—आप आगे जाने के योग्य हैं), में ण्वुच् (बिभक्त) कृत्प्रत्यय है। तीनों उदाहरणों में कृत्प्रत्यय के योग में कर्तृ वाचक 'भवत्' शब्द से षष्ठी हुई। यहाँ भवच्छायिका आदि नहीं कह सकते। तृच् कर्ता अर्थ में ही होता है। उसके प्रयोग में कर्ता में षष्ठी होती ही नहीं। अतः सुत्र में तृच् ग्रहण उत्तर सुत्र के लिये हैं।

कर्ता में जो तृच्, अक उनके योग में जो षष्ठी, तदन्त का समर्थ सुबन्त के साथ समास नहीं होता — तृच्—अपां ऋष्टा। पुरां भेता। वज्रस्य भर्ता। घटानां निर्माता। अक——ओदनस्य भोजकः। सक्तूनां पायकः। (सत्तु पीने वाला)। इक्षूणां भिक्षका—इक्षुभिका—ईल का लाना। यहाँ अक कर्ता में नहीं है, अतः समास हो गया।

## सप्तमी तत्पुरुष

सप्तम्यन्त पद का शौण्ड आदि सुबन्तों के साथ विकल्प से समास होता है । अक्षेषु शौण्डः — अक्षशिण्डः (पासा खेलने में चतुर) । अक्षिक्तवः — अक्षितवः — अक्षितवः । वाचि चपलः — वाक्चपलः । वनेऽन्तर् वसिति — वनान्तर् वसिति (वनमध्ये वसितीत्यर्थः) । इस गण में अधि शब्द पढ़ा है । वह नित्य खन्त्रत्ययान्त होकर समस्त होता है, अकेला नहीं — स्वद्योगा हि सिद्धयः (रघु० १।७२) । स्विय अधि — त्यद्योनाः । स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंशा (१।१।६८) । इस सूत्र में 'शब्दसंता' में सप्तमी समास 'सप्तमी शौण्डैंः' इस योग का (१) सप्तमी (समर्थेन सुबन्तेन समस्यते) (२) शौण्डैः इस प्रकार विभाग करने से

१. तृजकाम्यां कर्तरि (२।२।१५) ।

२. कर्तरि च (२।२।१६)।

३. सप्तमी शौण्डैः (२।१।४०) ।

उपपन्न होता है। ऐसे ही तुल्यास्य-प्रयत्नं सवर्णम् (१।१।९) में आस्ये प्रयत्नः—आस्यप्रयत्नः यह योगविभाग से सप्तमी समास सिद्ध होगा। इसी प्रकार भृवि देव इव—भूदेवः (ब्राह्मण)—यहाँ भी योगविभाग के द्वारा सप्तमी-समास है।

सिद्ध, शुष्क, पक्व, बन्ध—इन सुबन्तों के साथ सप्तम्यन्त समस्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है —काश्मीरसिद्धः कौशेयशाटकः। आतपे शुष्कः—आतपशुष्कः। छायाशुष्कः। (छाया में सूखा हुआ)। स्थालीपक्व ओदमः। चुल्लीपक्वो वृन्ताकः। चूल्हे में पकाया हुआ बेगन। चक्रे बन्धः— चक्रबन्धः।

घ्वाङक्ष (=काक) वाची सुबन्त के साथ सप्तम्यन्त का समास होता है, जब समास से निन्दा की प्रतीति होती हो —तीयें ध्वाङक्ष इव-तीयंध्वाङक्षः। जो तीर्यस्थान में कौवे की भांति एकत्र नहीं ठहरता उसे तीर्थ ध्वाङक्ष कहते हैं। इसी तरह तीर्थकाकः, तीर्थवायसः के विषय में जानो।

कृत्य प्रत्यथान्तों के साथ सप्तम्यन्त का समास होता है, नियोग, नियम, अवश्यभाव की प्रतीति होने पर — मासे देयम् ऋणम् मासदेयम् — ऋण जो मास के भीतर अवश्य चुकाना है। पूर्वाहणे गेयं साम — पूर्वाहणगेयं साम — साम जो नियम से पूर्वाहण में गाया जाता है। यह समास केवल यत् प्रत्ययान्त के साथ ही इष्ट है, दूसरे किसी कृत्य प्रत्ययान्त के साथ नहीं होता। मासे दातव्यम् — यहां समास नहीं होगा। सूत्र में ऋण शब्द अवश्यम्भाव का उपलक्षक है।

सुबन्त के साथ सप्तम्यन्त का नित्य समास होता है संज्ञा विषय में और वह तत्पुरुष समास होता है — अरण्येतिलकाः । अरण्येमाषाः । कूपेपिशाधकाः । बनेकिशुकाः ये सप्तमी अलुक् समास हैं । यहां सप्तमी का अलुक् संज्ञा-विषय में ही होता है जब पूर्व पद अदन्त (—अकारान्त) अथवा हलन्त हो । धाप्यक्वः (दर्याई घोड़ा) । नद्यातिः । यहां पूर्वपद के ईकारान्त होने से अलुक् नहीं हुआ ।

१. सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्धैश्च (२।१।४१) ।

२. घ्वाङक्षेण क्षेपे (२।१।४२)।

३. कृत्यैर्ऋणे (२।१।४३) ।

४. संज्ञायाम् (२।१।४४) ।

५. हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम् (६।३।९)।

दिन व रात के अवयववाची पदों का क्तान्त सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है — पूर्वाहण कृतम् — पूर्वाहणकृतम् । अपररात्रे कृतम् — पूर्वरात्रकृतम् । अपररात्रे कृतम् — अपररात्रकृतम् ।

सप्तम्यन्त पद क्तान्त के साथ समस्त होता है निन्दा गम्यमान होने पर, और तत्पुरुष समास होता है — अवतप्तेनकुलस्थितं तवंतत्—यह तो तेरा तपे हुए स्थल में नकुल की स्थिति के सदृश आचरण है अर्थात् चञ्चलता है। यहाँ अवतप्तेनकुलस्थितम्—सप्तमी अलुक् समास है। तत्पुरुषे कृति बहुलम्।

पात्रेसमित आदि शब्द सप्तमी तत्पुरुष समास निपातित किये गये हैं निन्दा विषय में —पात्रेसमितः, पात्र में ही सङ्गत = जुड़ा हुआ, न कि किसी कार्य में युक्त । पात्र से यहाँ भक्ष्य-पेय आदि के पात्र से अभिप्राय है। इसी प्रकार पात्रे-बहुलः के विषय में जानो। उदिक्रिमः। उदुम्बर-मशकः (जो गूलर पर मच्छर की तरह)। कूयमण्डूकः। कूपकच्छ्यः। नगरकाकः। नगरवायसः। इनमें उपमा द्वारा निन्दा की प्रतीति होती है। मातरिपुरुषः। पिण्डीशूरः (भोजनभट्ट)। गेहे-चूरः। गेहे-चर्ची। गेहे-धेडी (घर में ही गर्जने वाला)। गेहे-मेही (घर में ही मूत्र करने वाला, अत्यन्त अलस)। गोष्ठे-पिण्डतः (खालों के बीच में चतुर)। कर्णे-टिट्टिभः (कान में टर टर करने वाला)। पात्रे-समित आदि समास किसी दूसरे पद के साथ मिल कर नया समास नहीं बनाते। अतः हम परमपात्रेसमितः नहीं कह सकते।

# कर्मधारय

समानाधिकरण दो पदों का जो तत्पुरुष समास होता है वह कर्मधारय कहाता है। अधिकरण शब्द अभिधेय अर्थ का वाचक है। भिन्न भिन्न प्रवृत्ति-निमित्त वाले दो शब्द जब मिलकर एक अर्थ को कहते हैं तब वे समानाधिकरण होते हैं अथवा उनमें सामानाधिकरण्य या समानाधिकरणता होती है। समानाधिकरणता दोनों पदों की एकविभिक्तिकता से प्रकट होती है। अतः कर्म-

१. क्तेनाहोरात्रावयवाः (२।१।४५)।

२. क्षेपे (२।१।४७)।

३. पात्रेसमितादयश्च (२।१।४८)।

४. तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मघारयः (१।२।४२) ।

घारय समास समानाधिकरण तथा समानकारक दो पदों का तत्पुरुष समास होता है।

विशेषणवाची सुबन्त समानाधिकरण विशेष्यवाची सुबन्त के साथ बहुत करके समस्त होता है और वह कर्मघारय समास होता है। यद्यपि विशेषण विशेष्य भाव में कामचार है, अर्थात विशेषण का स्वरूप नियत नहीं है तो भी गुणवाचक के साथ उच्चारित जातिवाची विशेष्य होता है और गुणवाचक विशेषण । विशेषण का समास-विघायक शास्त्र में प्रथमा से निर्देश है अतः विशेषण उपसर्जन है और उपसर्जन होने से उसका पूर्वनिपात होता है—नीलं **च ततुत्पलं च=नीलोत्पलम् । रक्तोत्पलम् ।** विग्रह न होने से नित्य समास होता है--कृष्णसर्पः । यह विषघर जातिविशेष का नाम है। हरेक काले सौप को 'कृष्णसर्पः' नहीं कहते। इसी प्रकार लोहतशालिः भी नित्य समास है । आर्यमिश्राः=पूज्यास्त्रैवर्णिकाः । गुरुचरणाः=पूज्या गुरवः । ये भी नित्य समास है अस्वपद विग्रह होने से । रज्जुशारदम् उदकम् अभी-अभी रस्सी से निकाला हुआ ताजा पानी । यहाँ रज्जु शब्द रज्जू दृत (=रस्सी से खींचा हुआ) के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसके साथ शारद (=अभिनव) का अस्वपद विग्रह नित्य समास है। इवःश्रेयसम् ते भूयात्। शोभनं श्रेयः= **इवःश्रेयसम्** । यह भी अस्वपद विग्रह नित्य समास है । कहीं समास होता ही नहीं, विशेषणविशेष्य-भाव होने पर भी--रामो जामदग्न्यः । अर्जुनः कार्तवीर्यः (कृतवीर्य का पुत्र)।

अग्रहस्तः अग्रं चासी हस्तक्च । यहाँ अवयव और अवयवी के अभेदोप-चार से समानाधिकरणता है । कुसीददर्शकादशात् ब्ठन्षठची (४।४।३१) —इस सूत्र में 'दर्शकादश' शब्द का प्रयोग है । एकादश (ग्यारह) लेने के लिये जो दश ऋण-एप में दिये गये उन्हीं को एकादश कह दिया है । एकादशा-र्थत्वाद् एकादश, ते च वस्तुतो दश च ऐसा विग्रह है । 'अकार' समासान्त दसी सूत्र में निपातन किया है ।

वृत्तिविषय में संस्था-वाचक पूरण प्रत्ययान्त का अर्थ देते हैं बिना पूरण-प्रत्यय के—तपःबङ्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः (शाकुन्तल) । यहाँ वङ्भागः—वळो भागः । त्रिभागशेवासु निशासु ( कुमार ५।५७ ) यहाँ भी त्रिभागः—तृतीयो भागः । यत्करोति परं धर्मं यतिर्मृलफलाशनः । तत्र

१. विशेषणं विशेष्येण बहुलम् (२।१।५७) ।

राज्ञश्चतुर्भागः....। (रा० ३।६।१४) । दशांशः—दशमॉऽशः । शतांशः—— ——शततमोऽशः।

पूर्वकालवाची कृदन्त सुबन्त का अपरकालवाची समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास होता है, तथा एक, सर्व, जरत्, पुराण, नव, केवल-इन सुबन्तों का समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास होता है ग्रीर वह कर्मधारय समास होता है। 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम् से ही समास सिद्ध था। पूर्व-निपात नियम के लिये सूत्र है-पूर्व स्नातः पश्चाब् अनुलिप्तः-स्नातानुलिप्तः, जिसने पहले न्हाया भौर जिसे फिर चन्दन लेप किया गया। पूर्व कृष्टं पश्चात् समीकृतं क्षेत्रम् -- कृष्ट-समीकृतं क्षेत्रम्, वह खेत जिसमें पहले हल चलाया गया, फिर बराबर कर दिया गया । पूर्वं दग्घाः पश्चात् प्ररूढाः दग्धप्ररूढाः शराः । पूर्वंगता (पतिकुलम्) पश्चादागता (पितृकुलम्)=गतप्रत्यागता नवोढा । सा चेदसत-योनिः स्याद् गतप्रत्यागताऽपि वा (मनु० ९।१७६)। स्त्रीपुमान् (शिखण्डी) । **–पूर्वं** स्त्री पक्कात् पुमान् । शृतशीतं क्षीरम्—पूर्वं शृतं पक्कात् शीतम्, जो पहले उबाला गया, पीछे ठंडा किया गया । **दृष्टनष्टक्चौरो महता** यत्नेनाऽऽसादितः, जो पहले देखा गया और फिर ओझल हो गया ऐसा चोर कठिनता से पकड़ा गया । **एकश्चासौ नाथश्च एकनाथः । हरिरेकनाथस्त्रि** लोक्याः । एकनीलं तडित्वतः खण्डमिवाम्बुदस्य (किरात १७।४४) । यहाँ 'एक' 'केवल' अर्थ में है। एक नीलम् का अर्थ है केवलं कृष्णवर्णम्, जो सारा काला ही है, जिसमें दूसरा वर्ण कुछ भी नहीं। एके मुख्यान्यकेवलाः, ऐसा कोष है । एकप्रियदर्शनः (रा० १।१।३)। एकप्रियं दर्शनं यस्य । यहां एकप्रियम् कर्मघारय है । सर्वे च ते देवाश्च=सर्वदेवाः । जरन्तश्च ते मीमांसकाश्च —जरन्मीमांसकाः । पुराने मीमांसक लोग**ा पुराणा**श्च ते वैयाकरणाश्च—पुराणवैयाकरणाः । भववैयाकरणाः । केवलं च तद् अस्रं च केवलाञ्चम् ।

कृत्तविकृत्तपक्वमांसभक्षः । **पूर्वं कृतं पश्चाद् विकृत्तं —कृत्तविकृत्तम् । पूर्वं** कृत्तविकृत्तं पश्चात् पश्चम् —कृत्तविकृत्तपक्वम् । त्रिपद तत्पुरुष न होने से दो बार समास हुआ ।

दिग्वाची तथा संख्यावाची सुबन्त समानाधिकरण सुबन्त के साथ समस्त होते हैं संज्ञाविषय में ही और वह कर्मधारय समास होता है ।

१. पूर्वकालैक-सर्व-जरत्-पुराण-नव-केवलाः समानाधिकरणेन (२।१।४९)

(संज्ञा-नियम तत्पुरुष में ही है बहुवीहि में नहीं) - उत्तरकुरवः। देश विशेष का नाम । पूर्वेषुकामशमी । अपरेषुकामशमी । पूर्वे दिशा में स्थित इषुकामशमी नगरी पूर्वेषुकामशमी नगम से प्रसिद्ध है। पश्चिम दिशा में स्थित इषुकामशमी अपरेषुकामशमी नगम से प्रसिद्ध है। संख्या—सप्तर्षयः। विश्वा-निश्नी अमदिनिर्भरद्धाजोऽष गौतमः। अत्रिवेसिष्ठः कश्यप इत्येते च सप्तर्षयः॥ संज्ञा होने से सप्तर्षयः का विग्रह नहीं होगा कारण कि विग्रह वाक्य होता है और वाक्य से संज्ञा का बोध होता नहीं। वाक्यायः क्रिया—यह सिद्धान्त है। पञ्चान्ताः। अश्वत्थ एकः पिचुमर्व एको द्वौ चम्पकौ त्रीण च केसराणि। सप्ताऽय ताला नव नारिकेलाः पञ्चान्त्ररोपी नरकं न याति॥ पिचुमर्व निम्ब। केसर—बकुल, मौलसरी। इस श्लोक में पञ्च आम्रों का परिगणन किया है। पञ्चवटाः। अश्वत्थ (पीपल), बिल्व, वट, धात्री (आमलकी, आमला), अशोक—यह पाँच वट हैं। पञ्चयज्ञाः बह्य यज्ञादि। अथातः पञ्चयज्ञाः (आदव० गृ० ३।१।१)। अपुष्करेषु त्रिवशस्त्रमाप (रघु० १८।३१)। तीर्थं-विशेषेषु।

संज्ञा-नियम तत्पुरुष में ही है, अतः पञ्च गावोऽस्य पञ्चगुः। यह असंज्ञा में बहुवीहि समास निर्वाघ होगा। संज्ञा न होने से उत्तरा (उत्तरे) वृकाः। पञ्च बाह्मणाः, यहाँ समास नहीं होता। अतः पञ्चम्यश्छात्रेम्यो देहि एसा समास न करके कहेंगे, न कि पञ्चच्छात्रेम्यो देहि।

असंख्या में भी दिग्वाची तथा संख्यावाची सुबन्त समानाधिकरण सुबन्त के साथ समस्त होते हैं जब तद्धितार्थ विषय हो (जब कि समासार्थ के साथ ही किसी तद्धित प्रत्यय के अर्थ को भी कहना हो) जब उत्तरपद परे हो, और जब समाहार समास का वाच्यार्थ हो — पूर्वस्था शालायां भवः — पौर्वशालः । पूर्वा-िंड और शाला-िंड का समास होकर तत्र भवः इस अर्थ में ठा (अ) प्रत्यय होता है। पञ्चमु कपालेषु संस्कृतः — पञ्चकपालः । यहाँ पञ्चन् सुप् कपाल-सुप् का समास होकर 'संस्कृतम्' इस अर्थ में जण् प्रत्यय आता है जिसका पीछे लुक् हो जाता है। ।

१. दिक्संरूये संज्ञायाम् (२।१।५०) ।

२. तद्धितार्थीत्तरपद-समाहारे च (२।१।४१)।

द्विगोर्लुगनपत्ये (४।१।८८) इससे द्विगु के निमित्त-भूत प्राग्दीव्यतीय
 तिद्वत प्रत्यय का लुक् हो जाता है, पर वह तद्वित अपत्यार्थक नहीं होना चाहिये।

पूर्वशाला प्रिया यस्य स पूर्वशालाप्रियः । इस तिपद बहुवीहि समास में 'पूर्वशाला' यह समानाधिकरण तत्पुरुष है। 'प्रिया' यह उत्तरपद है। पञ्च गावो धन यस्य स पञ्चगवधनः । यहाँ पञ्चन् जस्, गो-जस् धन-सु—इस त्रिपद बहुवीहि में पञ्चन्-जस् गो-जस् पद समानाधिकरण तत्पुरुष है और संख्यापूर्व होने से द्विगु है। अतः समासान्त टच् (अ) होकर, अन्तर्वातनी विभिन्त का लुक् हो जाने से 'पञ्चगव' ऐसा रूप निष्पन्न होता है। पञ्चानां गवां समाहारः—पञ्चगवम्। दशानां कुमारीणां समाहारः—दशकुमारि। समाहार द्विगु नपुंसक लिङ्ग होता है। समास मात्र की प्रातिपदिक संज्ञा है और नपुंसक प्रातिपदिक को हुस्ब हो जाता है।

कपर तद्धितार्थ विषय में जो संख्यापूर्वपद उदाहरण दिया है—पञ्च-कपालः (पुरोडाशः) यह द्विगु समास है । उत्तरपद परे रहते जो संख्यापूर्व-पद उदाहरण दिया है—पञ्चगवधनः उसमें 'पञ्चगव'—यह द्विगु समास है।' समाहार अर्थ में पञ्चगवम् यह उदाहरण दिया है और दशकुमारि यह मी। द्विगु समास तत्पुरुष का ही एक भेद है अतः तत्पुरुष समास को प्राप्त होने वाला समासान्त टच् यहां भी होता है। तद्धितार्थ विषय में द्विगु के अन्य उदाहरण—द्विगं पटः (द्वाम्यां वर्णाम्यां रक्तः)। रक्तार्थ में अण् प्रत्यय का लुक्। ऐकान्यिको वेदपाठी (एकम् अन्यद् अध्ययने कमं वृत्तम् अस्य), जिस ने उच्चारण में एक स्वलन किया है। दशमास्यो गर्भः (दश मासान् भृतः)। यहाँ यप् प्रत्यय हुआ है। द्विपदिकां लभते (द्वी द्वी पादी लभते)। यहाँ यद्यपि वीप्सा प्रकृति (पाद) की उपाधि (विशेषण) है, तो भी तद्धित से द्योत्य होने से तद्धितार्थ है। तद्धितार्थ में वृन् प्रत्यय हुआ है। सप्तसमो बालः (सप्त समा वर्षाण प्रमाणम् अस्य वयसः), सात बरस का बालक।

रे गोरतद्धितलुकि (५।४।९२)। गो शब्दान्त तत्पुरुष को टच् समा-सान्त होता है जब तद्धित प्रत्यय का लुक् न हुआ हो।

२ स नपुंसकम् (२।४।१७) । समाहार द्विगु और समाहार द्वन्द्व नपुंसक होता है ।

३. हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य (१।२।४७)

४. संख्या-पूर्वी द्विगुः (२।१।५२) ।

'प्रमाणे लो द्विगोनित्यं 'इस वचन से प्रमाणार्थक 'मात्रच्' का लुक् हुआ है।
समाहार अर्थ में द्विगु स्वभावतः एक अर्थ का वाचक होता है अतः उससे
एकवचन ही आता है और समाहार में पुंस्त्व व स्त्रीत्व की प्रसक्ति न होने से
शेष नपुंसक लिङ्ग में ही समाहार वाचक पद का प्रयोग युक्त प्रतीत होता है, जैसे
समूहवाचक तिद्वतान्त शब्दों का आयः नपुंसकलिङ्ग में ही प्रयोग होता
है—बाह्मणानां समूहः—बाह्मण्यम् । हस्तिनां समूहः—हास्तिकम् । भिक्षाणां
समूहः—भेक्षम् । समाहारद्विगु के उदाहरण—गञ्चपात्रम् । चतुर्युगम् ।
त्रिभुवनम् । गणरात्रम्—गणानां बह्वीनां रात्रीणां समाहारः । यहाँ अच्
समासान्त होता है । त्र्यूषणम्-त्रयाणाम् क्रवणानां समाहारः (सोंठ, काली मिर्च,
पिप्पली) । त्रिमषु (शक्कर, मधु, घृत) ।

पर भाषा को युक्तायुक्त विचारणा से सर्वथा नियन्त्रित नहीं किया जा सकता । अतः त्रयाणां लोकानां समाहारः—त्रिलोकी । पञ्चानां घटानां समाहारः—पञ्चवटी । यहाँ स्त्रीलिङ्गता होकर ङीप् हुआ । पञ्चानां खट्वानां समाह.रः पञ्चखट्वी । यहाँ उपसर्जनह्रस्व होकर ङीप् हुआ । यहाँ न्यायप्राप्त नपुं० पञ्चखट्वम् भी होता है । यञ्चानां तक्ष्णां समाहारः —पञ्चतक्षीं । यहाँ नलोप भी होता है । और नपुं० पञ्चतक्षम् भी साध् है ।

कुत्स्यमान (=िनन्द्यमान) अर्थ वाले सुबन्त समानाधिकरण निन्दक-वाचक सुबन्तों के साथ समस्त होते हैं और कर्मधारय समास होता है — वैयाकरण स्मृत्वः, अभ्यासरहित व याकरण जो पूछा जाने पर प्रश्न को भूलाने के हेतु आकाश की ओर संकेत करता हुआ कहता है — अहो नीलं गगनिमिति । मीमांसकदुर्बुरूटः, मीमांसक जो नास्तिक है । याकिक-कितवः, जो यज्ञ के अयोग्य पुरुष का यज्ञ कराता है अर्थात् लोभी है । शिष्य-चेलम् — निकृष्ट शिष्य । मा जातिचेलं भृति कस्यचिद् भूत् (भट्टि० १२। ७८) । कुत्सितो जातिः — जातिचेलम् । ज्ञाति — बन्धु । मुनिखंटः । दिध-कटुकम् । बाह्मणअवः — निन्दित (कर्महीन) ब्राह्मण । बैवहतकम् — धिक्कृत दैव । इन सब उदाहरणों में अस्वपदिवग्रह नित्यसमास है ।

१. अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते । वा ऽऽबन्तः स्त्रियामिष्टः । अनो नलोपश्च वा च द्विगुः स्त्रियाम् । पात्राद्यन्तस्य न । पञ्चपात्रम् आदि में उत्तरपद के अकारान्त होने पर भी समास नपुं० ही होता है ।

२. कुत्सितानि कुत्सनैः (२।१।५३)।

पाप, अणक (कुत्सना वाचक शब्द) कुत्सित अर्थ वाले समानाधिकरण सुबन्त के साथ समस्त होते हैं और वह कर्मधारय समास होता है — पापनापितः, अणककुलालः । अणक गहर्य को कहते हैं ।

उपमानवाची सुबन्त समान। घिकरण साघारण धर्मविशिष्ट उपमेयों के साथ समस्त होते हैं और वह कर्मधारय समास होता है<sup>3</sup>— धन इव श्यामः धनस्यामः । यहां श्यामत्व साघारण धर्म है। कुमुदश्येनी बलाकपिडक्तः — कुमुदों की तरह सफेद वगुलों की पद्धक्ति। श्वेत — श्येन। स्त्री० में श्येता, श्येनी।

उपमित-वाची सुबन्त समानाधिकरण व्याद्यादि उपमानी के साथ समस्त होते हैं, जब सामान्य धर्म का वाचक वाक्य में प्रयुक्त न हो — पुरुषोऽयं व्याद्य इव — पुरुषव्याद्यः । पुरुषोस्हः । भरत ऋषभ इव — भरतर्षभः । नरझार्दूलः । मुखं पद्मम् इव — मुखपद्मम् (कमल जैसा मुख) । करः किसलयम् इव — करिकसलयम् (नई कोंपल जैसा कोमल तथा रक्त हाथ) । कालः चक्रमिव — कालचक्रम् (सुश्रुत १।१९।२१) । चक्र की तरह घूमने से काल को 'कालचक्र' कहा है । गण्डाः शैला इव (स्यूलत्वात्) = गण्डशैलाः । गण्डशैलास्तु च्युताः स्यूलोपला गिरेः (अमर), पहाड़ से लुढ़के हुए बड़े पत्थर ।

श्रेण आदि गणपठित सुबन्त समानाधिकरण कृत आदि (कृत सदृश) सुबन्तों के साथ समस्त होते हैं जब च्च्यर्थ—अभूत-तद्भाव अर्थ विवक्षित हो — अभ्रेणयः श्रेणयः कृताः— श्रेणिकृताः । जो पहले श्रेणि रूप में नहीं थे वे अब श्रेणि बना दिये गये हैं । समानशिल्प (हुनर) अथवा समान व्यापार से जो जीविका सम्पन्न करते हैं वे लोग (उनका समूह) श्रेणि कहलाते हैं । च्चि प्रत्यय आने पर तो नित्यगति-समास होगा—अश्रेणयः श्रेणयः कृताः— श्रेणीकृताः ।

नञ् रहित क्तान्त निञ्चिशिष्ट क्तान्त के साथ समस्त होता है — कृतं ख तद् अकृतं च — कृताकृतम् (कुछ किया कुछ न किया ) । कृताकृतमाज्यहोमेषु परिस्तरणम् (आश्व० गृ० १।३।४) । कृताकृतम् = कियतां मा वा कियताम्, वैकल्पिकमित्यर्थः । आज्यहोमों में परिस्तरण (— आहवनीय आदि अग्नियों का प्राची आदि दिशाओं में कम से चार-चार दभौं से परिवेष्टन) किया जाय

१. पापाणके कुत्सितः (२।१।५४) ।

२. उपमानानि सामान्यवचनैः (२।१।५५)।

३. उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे (२।१।५६)।

४. श्रेण्यादयः कृतादिभिः (२।१।५९)।

५. क्तेन नञ्चिशिष्टेनानञ् (२।१।६०)।

अथवा न किया जाय, अर्थात् वैकल्पिक है। निञ्चिशिष्ट का अर्थ है जिसमें नञ्मात्र ही भेदक हो, अतः सिद्धं च तद् अभुक्तं च—यहाँ समास नहीं होगा। हाँ नुट्, इट् अधिक होने पर समास नहीं रुकता, कारण कि नुट्, इट् आगम होने से निञ्चिशिष्ट क्तान्त का अवयव हैं।—अशितानिशितम् (कुछ खाया, कुछ न खाया)। अशितानिशितेन जीवित। भुक्ताभुक्तम्। पीतापीतम्। उदितानुदितम् (कुछ उदय हुआ और कुछ न उदय हुआ हुआ)। क्लिष्टा-क्लिशितेन वर्तते (चकुछ दुःख से और कुछ बिना दुःख से जीता है)। नञ् से यहाँ किया उसमाप्तिद्योतक अव्यय का भी ग्रहण होता है, इससे कृता-पकृतम्, भुक्तविभुक्तम्, पीतिविपीतम् इत्यादि समास सिद्ध होते हैं। 'वि' का यहाँ वही अर्थ है जो क्ताद् अल्पाख्यायाम् (४।१।५१) इस सूत्र के अम्मिव-क्लिप्तो छौ: उदाहरण में है। वि=अल्प।

सत्, महत्, परम, उत्तम, उत्कृष्ट—ये सुबन्त समानाधिकरण पूज्यमान अर्थवाले सुबन्त के साथ समस्त होते हैं। सत् आदि पूजा-वचन लिये जाते हैं। सत्युरुषः (संश्चासौ पुरुषश्च)। महावैयाकरणः। महोत्सवः। महोक्षः (महान् उक्षा)—बड़ा बैल। परमर्षिः। उत्तमपुरुषः। उत्कृष्टपुरुषः।

वृन्दारक, नाग, कुञ्जर—इन समानाधिकरण सुबन्तों के साथ पूज्यमान-वाची सुबन्त का समास होता है और वह कर्मधारय होता है — गोवृन्दारकः। गोवृन्दारक इव । वृन्दारक=देव। प्रशस्त, उत्तम बैल। अश्ववृन्दारकः। गोनागः। अश्वनागः। गोकुञ्जरः। अश्वकुञ्जरः।

जातिविषयक प्रश्न अर्थ में प्रयुक्त हुए कतर, कतम—ये सुबन्त समा-नाधिकरण जातिवाचक सुबन्त के साथ समस्त होते हैं।—कतरः कठः— कतरकठः। कतमः कठः—कतमकठः। कतरकालापः। कतमकालापः। चरण च्वेद-शाखाध्यायी अर्थ में प्रयुक्त शब्द जातिवाचक माने जाते हैं।

किम् शब्द क्षेप—िनन्दा अर्थ को कहता हुआ समर्थ सुबन्त के साथ समस्त होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है —िकराजा यो न रक्षति—वह कुित्सत=िनकम्मा राजा है जो रक्षा नहीं करता। किसला योऽभिद्रह्मित, वह निन्दित मित्र है जो हानि पहुंचाना चाहता है। किगीयों न वहित—वह

१. सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः (२।१।६१) ।

२. वृन्दारक-नाग-कुञ्जरैः पूज्यमानम् (२।१।६२) ।

३. कतरकतमी जातिपरिप्रक्ते (२।१।६३)।

४. किं क्षेपे (२।१।६४)।

निकम्मा बैल है जो बोझ नहीं खींचता। इन सब उदाहरणों में तत्पुरुष समास होने से प्राप्त टच् समासान्त नहीं हुआ। कारण कि 'किम: क्षेपे' (५।४।७०) शास्त्र से इसका निषेष है।

इभपोटा (हथिनी जो हाथी के भी व्यञ्जन—चिह्न रखती है) । गोगृष्टिः (प्रथम बार प्रसूत गो), गोयुवितः । गोबेनु, (दूघ देने वाली गो) अचिरप्रसूत । गोवशा (बाँझ गो) । गोवेहत्, गर्भघातिनी गौः । वेहत् तकारान्त है, दकारान्त नहीं । उक्षाणं वेहतं वा क्षदन्ते ऐसा ब्राह्मण वचन है । गोबष्कयणी (बाखड़ गो) । तरुण वत्स को बष्कय कहते हैं । अग्निस्तोकः (थोड़ी सी अग्नि) । उदिश्वत्किति-प्यम् (थोड़ी-सी लस्सी) । बकधूर्तः—ये इसी रूप से उच्चारण किये हुये कर्मधारय समास साधु माने जाते हैं।

जातिवाचक शब्द समानाधिकरण प्रशंसावाचक मतिल्लका आदि रूढि शब्दों के साथ समस्त होते हैं और वह कर्मधारय समास होता है —गोमतिल्लका। गोमचिंचका (बढ़िया गो अथवा बढ़िया बैल) । अश्वप्रकाण्डम् (प्रशस्त घोड़ा)। गवोद्धः (=प्रशस्त गो)। गोतल्लकः (प्रशस्त गाय)। मतिल्लका, आदि शब्द नियत लिङ्ग होने से अपने-अपने लिङ्ग को न छोड़ते हुए ही समा-नाधिकरण होते हैं। मतिल्लका, मर्चिका स्त्रीलिङ्ग हैं। प्रकाण्ड नपुंसक लिङ्ग है। उद्घ और तल्लज पुंल्लिङ्ग हैं। प्रशस्तो गण्डो=गण्डलेखे। प्रशस्तः कपोलः=कपोलिभित्तः। प्रशस्तो गण्डः=गण्डस्थलम्।

युवन् शब्द समानाधिकरण खलित, पिलत, विलन, जरत्—शब्दों के साथ समस्त होता है और वह कर्मधारय समास होता है — युवा खलितः— युवखलितः (युवित जो गंजी है)। युवा पिलतः—युवपिलतः (युवित जो गंजी है)। युवा पिलतः—युवपिलतः (युविक जिसके बाल सफेद हो गये हैं)। युवितः पिलता—युवपिलता। युवा बिलनः—युवविलनः (युविक जिसके शरीर पर झिरयां आ गई हैं)। युवित्वंिलना—युवविलना । युवा जरन्—युवजरन् (युविक जो बृढ़ा हो गया है), युवितिकंरती—युवजरती।

१. पोटा-युवित-स्तोक-कतिपय-गृष्टि-धेनु-वशा-वेहद्-बष्कयणी-प्रवक्तृ-श्रोत्रियाध्यापक-धूर्तै र्जातिः (२।१।६५) ।

२. प्रशंसावचनैश्च (२।१।६६) ।

३. युवा खलित-पिलत-बिलन-जरतीभिः (२।१।६७)। सूत्र में 'जरती' (स्त्रीलिङ्ग) इसिलये पढ़ा है ताकि जहाँ भी प्रातिपदिक का ग्रहण हो वहां लिङ्गिविशिष्ट का भी ग्रहण हो जाय।

कर्मधारय समास में जब ऐसा स्त्रीलिङ्ग पूर्वपद हो जिसका पुल्लिङ्ग में भी वही अर्थ हो जो स्त्रीलिङ्ग में, तो स्त्रीलिङ्ग उत्तरपद परे होने पर उस पूर्वपद को पुं० का रूप प्राप्त हो जाता है। उसे पुंबद्भाव कहते हैं। ऐसा ही ऊपर के उदाहरणों में हुआ है। जातीय, देशीय—इन तिद्धत प्रत्ययों के परे रहते भी पुंबद्भाव होता है।

कृत्यप्रत्ययान्त और तुल्यार्थक सुबन्त अजातिवाचक समानाधिकरण के साथ समस्त होते हैं — भोज्योष्णम् (—गरम भोजन) । पानीयशीतम् (—ठडा पानी) । उपसर्जन होने से भोज्य व पानीय का पूर्व निपात होता है । उष्णभोज्यम्, शीतपानीयम् ए सा नहीं कह सकते । इसी प्रकार तुल्यश्वेतः (बराबर सफेद) सदृशमहान् (बराबर बड़ा)—यहां भी तुल्य, सदृश पहले ही आयोंगे ।

वर्णविशेषवाची सुबन्त समानाधिकरण वर्णविशेषवाची सुबन्त के साथ समस्त होता है और वह कर्मधारय समास होता है — कृष्णसारङ्गः — कृष्ण-कृष्णसारङ्गः व । सारङ्ग = रंगविरंगा, चितकवरा । कृष्णसारङ्ग का अर्थ होगा ऐसा चितकवरा जिसमें एकदेश (कुछ भाग) कृष्ण है । लोहितसारङ्गः (ऐसा चितकवरा जिसमें एक भाग लाल है) । नीललोहितः (अग्नि), अथर्व ० ४।१७।४ । नीलक्चासौ लोहितक्च । घूएँ से नीला और ज्वाला से लाल । नील-लोहितः (रुद्र) । नीलः कण्ठे, लोहितः केशेषु ।

कुमार शब्द श्रमणा आदि समानाधिकरण सुबन्तों के साथ समस्त होता है और वह कर्मधारय समास होता है — कुमारी चासौ श्रमणा च कुमार-श्रमणा। यहाँ 'कुमारी' को पृंबद्भाव हुआ है । कुमारी प्रविज्ञा— कुमार-प्रव्रजिता (जो कौमारावस्था में ही संन्यासिनी हो गई है) । कुमारी कुलटा-कुमारकुलटा (जो कौमारावस्था में व्यभिचारिणी हो गई है) । कुमारा पिडतः — कुमारपिडतः । कुमारोऽभिरूपकः — कुमाराभिरूपकः, सुन्दर कुमार।

शाकपार्थिव आदि कुछेक ऐसे समानाधिकरण तत्पुरुष (कर्मधारय) समास हैं जो तभी सिद्ध होते हैं जब उनमें उत्तरपद का लोप माना जाय, अन्यथा

१. पुंवत्कर्मधारयजातीयदेशीयेषु (६।३।४२) ।

२. कृत्यतुल्याख्या अजात्या (२।१।६८) ।

३. वर्णी वर्णेन (२।१।६९)।

४. कुमारः श्रमणादिभिः (२।१।७०) ।

समानाधिकरणता बनती ही नहीं। शाकः प्रियोऽस्य शाकः, प्रधानम् अस्य इति शाकप्रियः, शाकप्रधानः । शाकप्रियश्चासौ पायिवश्च, शाकप्रधानश्चा-सौ पायिवश्च इति शाकपायिवः। यहाँ पूर्व समास जो बहुब्रीहि शाकप्रियः, **शाकप्रधानः** उसके उत्तरपद प्रियः, प्रधानम् का लोप हुआ है। इस समास को मध्यमपद लोपी भी कहते हैं, क्योंकि शाकपार्थिव इस द्विपद समास के मघ्यवर्ती प्रिय वा प्रघान का लोप हुआ है। इसी प्रकार देवपूजको बाह्मणः **—देवजाह्मणः** । यहाँ पूर्व षष्टी समास देवपूजक के उत्तरपद 'पूजक' का लोप हुआ है। पृथाभूतो जनः--पृथाजनः, यहाँ पूर्व सुप्सुपा समास पृथाभूत' के उत्तरपद "भूत" का लोप हुआ है । तिलैमिश्रम् उदकम्—तिलोदकम् । यहाँ पूर्व तृतीया-तत्-पुरुष 'तिलमिश्रम्' के उत्तरपद 'मिश्र' का लोप हुआ है । गुड-मिश्रा धाना गुडथानाः । द्वचित्रका (बहुत्रीहि) विश्वतिः=द्वाविशतिः । आदेशोऽनिल्वधौ (१।२।५६) इस सुत्र में अल्विधिः शाक-पार्थिवादि है। अलाश्रयो विधिर् अल्विधः बहुवीहि। विभाषा दिक्समासे बहुव्रीही (१।१।२८) । यहाँ **दिगुपदिष्टः** (तृतीया तत्०) समासो दिक्समासः में उत्तरपद 'उपदिष्ट' का लोप हुआ है । शालाप्रसक्तो मृगः—शालामृगः । यहाँ सप्तमी समास के उत्तरपद 'प्रसक्त' का लोप हुआ है। विद्यायोनिसम्बन्धे-म्यो वुङा् (४।३।७७)। विद्यायोनिकृतः सम्बन्धः—विद्यायोनिसम्बन्धः। अश्वयुक्तो रथ: --अश्वरथ:। अश्वरथ आदि शब्दों से पत्रपूर्वादञा (४।३।१२२) से तस्येदम् इस अर्थ में अञ् होता है -- आश्वरथं चक्रम्। इसी प्रकार **उष्ट्ररयः, गर्वभरयः** आदि भी शाकपार्थिवादि मध्यमपदलोपी समास हैं। पर्णनिर्मिता शाला—पर्णशाला। परशुना सहजातो रामः— परशुरामः । यहाँ परशुसहजातः इस सुप्सुपा समास के उत्तरपद 'सहजातः का लोप हुआ है। यत्र त्रिसर्गो मृषा (श्रीमद्भागवत १।१।१)। = ज्ञयवयवः (बहु०) सर्गः त्रिसर्गः । त्रिलोकनाथेन . . . . त्वया (रघु० ४।४५) । त्रिलोकनाथः पितृ-सयगोचरः (कुमार ५।७७)। परिमाणी के साथ त्रिपट तत्पुरुष होता है, अन्यत्र सर्वत्र द्विपद ही होता है, 'सुप् सुपा' इसमें एकवचन के विवक्षित होने से । अतः ऐसे स्थलों में ज्यवयवो लोकः—त्रिलोकः, तस्य नाथः—त्रिलोक-नाथः शाकपार्थिवादि मध्यमपद लोपी समास ही मानना होगा। पृषद्धिः वैिष-बिन्दुभिः सहितम् आज्यम्—पृषदाज्यम् । सिंहोपलक्षितम् आसनम्— सिहासनम् । पोतोपलक्षितो वणिक् पोतवणिक् । समुद्री जहाज से विदेशों के साथ व्यापार करने वाला व्यापारी । दिशां घारको गजः—दिग्गजः । प्रत्यङ्गं कर्म--प्रतिकर्म (प्रसाघन)। उदकस्य पूर्णः कुम्भः= उदकुम्भः।

चतुर्मृखसमीरिता वाक् (कुमार)। चतुर्विक्दिश मुखं चतुर्मृखं तेन समीरिता। भार्याप्रधानः सौश्रुतः—भार्यासौश्रुतः। सौश्रुत् सुश्रुत् का पुत्र। सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः (३।४।४९)। उपपूर्वः (बहुवीहि) पोडरुधकर्षः (इन्द्र) इति उपपीडरुधकर्षः। यहाँ 'पूर्व' का लोप हुआ है। शूक्युक्तं धान्यम्—शूक्षान्यम् । श्रावित्सलाञ्छनः। श्रिया युक्तो वत्सः—श्रीवत्सः । समयमूला आचाराः—समयाचाराः। समयः—पौरुषयी व्यवस्था, पुरुषकृत व्यवस्था। न दण्डमाणवान्तेवासिषु (४।३।१३०)। इस सूत्र में 'दण्डमाणवः' यह शाकपाथिवादि है। दण्डप्रधानो माणवः—वण्डमाणवः। छायाप्रधानस्तरः—छायातरुः। स्निग्धच्छायातरुषु वसतिम् (मेध०)। पूर्वाहणे चापराहणे च तलं यस्य न मुञ्चित । अत्यन्तः शीतलच्छाया स च्छायातरुरुच्यते।। धर्मदाराः,—धर्मार्था बाराः, धर्माचरण के लिये पत्नी। दण्डाकारो माथः (पन्थाः)—दण्डमाथः। सीधा रास्ता। माथोत्तरपद-पदव्यनुपदं धावति (४।४।३७) सूत्र में 'दण्डमाथ' से प्रत्यय विधान किया है।

मयूरव्यंसक आदि शब्द-समुदाय तत्पुरुष समास होते हैं। इनका किसी दूसरे पद के साथ समास नहीं होता —मयूरव्यंसकः (धूर्त मयूर)। यहाँ व्यंसक-मयूर नहीं कह सकते। विशेषण होने से पूर्व निपात प्राप्त था। आचितं च पराचितं च—आचपरान्म् (कुछ थोड़ा परिचित और कुछ बहुत परिचित, यहाँ आड़ ईषदर्थ में प्रयुक्त हुआ है)। आचितं चोपचितं च—आचोपचम्। निश्चितं च प्रचितं च—निश्चप्रचम्। उदक् च अवाक् च—उच्चावचम् (==नैकदभेम्)। अश्नीत पिवत (खाओ-पीओ जहाँ निरन्तर कहा जाता है उसे अश्नीतिपवता कहते हैं। पचतभुष्जता —जिस किया में निरन्तर यही कहा जाता है कि पकाओ और भूनो। खादतमोदता—खाओ और मीज मनाओ। खादताऽऽचमता—खाओ पीओ।

मयूरव्यंसकादि तत्पुरुष के अन्य उदाहरण-

अध्यापकपूर्वः । यहां पूर्वशब्द 'मूतपूर्व' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । भूत-पूर्वोऽध्यापकः—अध्यापकपूर्वः । प्रसच्यप्रतिषेधः । यहाँ त्यवन्त अव्यय प्रसच्य का सुबन्त 'प्रतिषेध' के साथ समास हुआ है । इसी प्रकार प्रतीत्य—समृत्यादः यह भी अविहित—लक्षण होने से मयूरव्यंसकादि है । हेतुप्रत्ययसापेको भावानामृत्यादः

१. मयूरव्यसकादयश्च (२।१।७२) ।

प्रतीत्यसमुत्पादः (बौद्ध सिद्धान्त) । निकुच्यकाण धावति । निकुच्य कणौ **घावति**, कानों को सिकोड़ कर दौड़ता है। प्रोह्मपादि हस्तिनं बाहयति । यत्रसायंगृहो मुनिः (रा० २।६७।२३) । यत्रास्तमितशायी (वृद्ध-शातातपस्मृति श्लोक ६०) । यत्रसायमस्ति, यत्राऽस्तमितम् अस्तमयो भवति इस प्रकार दोनों समासों में पूर्वपद वाक्य है। अन्य पदार्थ प्रधान होने पर भी 'अकुतोभय' आदि की तरह ये भी तत्पुरुष हैं। कान्विशीकः। कां दिशं यामि इत्याह । भारत में 'कान्दिक्' भी प्रयोग मिलता है—स कथं चिव् भया-त्तस्माव विमुक्तो बाह्मणस्तदा । कान्दिग्भृतो जीवितार्थी प्रदुद्वाबोत्तरां दिशम् (१२।६३२०) । पदत्याघः--अधस्पदम् । अवःशिरसी पदे--(८३।।४७) से यहाँ विसर्जनीय को 'स्' होता है। अवश्यंकारी । यहाँ कारिन में आवश्यक अर्थ में णिनि है जो उपपद के बिना ही होता है। उसका 'अवश्यम्' के साथ समास है। सद्रोगा खारी। द्रोण से अधिक खारी (बालमनोरमा)। अधमणः= अधम ऋणे। अधमम् ऋणमस्य-एसा विग्रह करके बहवीहि मानना कुछ संगतार्थ नहीं भाता। नर इव=वानरः। यहाँ 'वा' इवार्थ में है, अस्वपद-विग्रह नित्य समास है । आकाशनीकाशम् आकाशेन सदृशम् । अस्वपदविग्रह नित्य समास है। शितुस्थानः=पित्रा तुल्यः । मूत्रपदेन गतः, उच्चारपदेन गतः, पेशाब, टट्टी के बहाने से चला गया । **मूत्रम् एव यदम्** (व्याजः) । उ<del>च्चार</del> एव पदम् । आहोपुरुषिका । अहो अहं पुरुष इत्यहोपुरुषः, तस्य भावः । गमनिचरम् (=चिरेण मन्दं गमनम्) । ब्याहरणचिरम् (—चिरेण व्याहरणम्), रुक रुक कर बोलना। (काशिका ६।२।६)। आढचपूर्व:--आढचो भतपूर्व:।

स्तात्वाकालकः । पीत्वास्थिरकः । भुक्त्वासुहितः (खाकर तृष्त) । प्रोष्य-पापीयान् (प्रवास करके जो आचार ग्रष्ट हो गया) । अन्यो ग्रामो ग्रामान्तरम् । अनुवादमात्रम्—अनुवाद एव अनुवादमात्रम् । ऋगेव=ऋङमात्रम् । मुखमेव चन्द्र इति मुखचन्द्रः । नास्ति किंचन यस्य सः=अकिञ्चनः । नास्ति कुतोपि भयं यस्य सः—अकुतोभयः ।

कुछ ऐसे भी कर्मधारय समास हैं जहाँ विशेषण का पूर्वनिपात न होकर विकल्प से परिनिपात होता है और पक्ष में पूर्विनिपात भी होता है कडार-जैमिनिः। जैमिनिकडारः। तापसवृद्धा। वृद्धतापसी। खलतिदेवदत्तः—देवदत्त-खलितः। इस विकल्प का विधायक शास्त्र है—कडाराः कर्मधारये (२।२।३०)।

समानाधिकरण तत्पुरुष समास समाप्त हुआ ॥

अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास के विषय में कहते हैं—पूर्व, अपर, अधर, उत्तर—ये अवयववाची सुबन्त अवयवि-वाची षष्ठ्यन्त सुबन्त के साथ समस्त होते हैं जब अवयवी एक द्रव्य हो —पूर्व कायस्य—पूर्व कायः (शरीर का पूर्व-भाग)। अपरं कायस्य अपरकायः। अधरं कायस्य—अधरकायः (शरीर का निचला हिस्सा)। उत्तरं कायस्य—उत्तरकायः। पूर्व वर्षाणाम् पूर्ववर्षाः। अपरं वर्षाणाम् अपरवर्षाः। (७१३।११) पर काशिका। अर्थ — बरसात का पूर्व भाग। बरसात का उत्तर भाग। मध्यम् अहनः—मध्याहनः। सायम् अहनः—सायाहनः। ये समास भी ज्ञापक सिद्ध होने से प्रमाण हैं। कई वृत्तिकारों का एसा मत है कि हर कोई अवयववाची शब्द काल-मात्र वाची के साथ समस्त हो जाता है न केवल अहन् के साथ ही—मध्यरात्रः, अगररात्रः, पश्चिमरात्रः इत्यादि भी साधु हैं। पूर्वकायः आदि षष्ठीसमास नहीं हैं कारण कि षष्ठीसमास में षष्ठ्यन्त का पूर्वनिपात होता है यथा राजः पुरुषः=राजपुरुषः इत्यादि में।

नित्यनपुंसक अर्घ शब्द अवयवी के साथ समस्त हो जाता है। अर्थ पिप्पल्याः—अर्थपिप्पली। अर्घशब्द सम प्रविभाग—ठीक आघा हिस्सा इस अर्थ में नित्य नपुंसक होता है, भागमात्र अर्थ में नहीं। ग्रामार्थः, नगरार्थः, पूर्वार्थः, उत्तरार्थः इत्यादि में भाग मात्र अर्थ होने से अर्घ शब्द पुंल्लिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है। ग्रामार्थः नगरार्थः षष्ठी समास हैं। शेष कर्मधारय।

द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं, तुर्यं, तुरीय—ये अवयववाची, शब्द अवयविवाची षष्ठ्यन्त के साथ विकल्प से समस्त होते हैं और वह तत्पुरुष समास होता है। पक्ष में षष्ठी समास होता है—द्वितीयं भिक्षायाः—द्वितीयभिक्षा। तृतीय-भिक्षा। चुर्यभिक्षा। तुर्यभिक्षा। षष्ठी समास पक्ष में भिक्षाद्वितीयम् इत्यादि रूप होंगे।

प्राप्त, आपन्न—ये सुबन्त द्वितीयान्त के साथ समस्त होते हैं। पक्ष में द्वितीया-तत्पुरुष भी होता है<sup>\*</sup>—प्राप्तो जीविकाम्—प्राप्तजीविकः। आपन्नो जीविकाम्—आपन्नजीविकः। यहाँ जीविका शब्द उपसर्जन<sup>५</sup> होकर हस्व

पूर्वापराघरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे (२।२।१) । एकदेशी─
अवयवी । एकाधिकरणम्=एकद्रव्यम् ।

२. अर्घ नपुंसकम् (२।२।२)।

३. द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम् (२।२।३) ।

४. प्राप्तापन्ने च द्वितीयया (२।२।४)।

५. एकविभक्ति चापूर्वनिपाते (१।२।४४) । समास-घटक पदों में से

हुआ है। दितीया तत्पुरुष होकर **जीविकाप्राप्तः, जीविकापन्नः** ऐसे रूप होंगे प्राप्ता जीविकाम्—प्राप्त-जीविका स्त्री । यहाँ पूर्वपद 'प्राप्ता' को ह्रस्व अकार अन्तादेश भी होता है।

परिमाणवाची कालशब्द परिमेयवाची (सुबन्त) षष्ठ्यन्त के साथ समस्त होते हैं और वह तत्पुष्प समास होता है — मासो जातस्याऽस्य — मासजातः (जिसे जन्मे एक मास हुग्रा है) । मासजातस्तु ते बीर पिता मवित मारत (भा० ग्राश्वमे० ७०।१३) । संवत्सरो जातस्याऽस्य — संवत्सरजातः । द्व्यहो जातस्य — द्व्यहजातः । षष्ठी समास की प्राप्ति में यह वचन पढ़ा गया है । तन्त्रादिचरापहृते (४।२।७०) । ग्राविरोऽपहृतस्याऽस्य इत्यविरापहृतः ।

परिमेयवाची उत्तरपद होने पर पूर्व की द्विगुसंज्ञा के लिए तीन पदों का भी तत्पुरुष समास होता है <sup>3</sup> — द्वे घहनी जातस्यास्य — द्वे ह्वा जातः । यहाँ जात उत्तरपद परे होने पर पूर्व की संख्यापूर्व होने से द्विगु संज्ञा होती है । ग्रहन् के स्थान पर 'श्रह्न' होता है ।

#### नञ्तत्पुरुष

नञ् यह निपात सुबन्त के साथ समस्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। नञ् के न् का लोप हो जाता है — न आहारणः — अवाहरणः । अजादि उत्तरपद हो तो अ और उत्तरपद के बीच नुट् (न्) का आगम होता है जो उत्तरपद का आदि अवयव बन जाता है — न अक्टबः — अनक्ट । (नञ् अक्टबः)। अभाव अर्थ में अव्ययीभाव के साथ इसका विकल्प है। असन्देहः —

जब एकपद एक ही विभिक्त में रहता है और दूसरा नाना विभिक्तयों में चला जाता है(विग्रह वाक्य में) तो एक विभिक्त-नियत पद की उपसर्जन संज्ञा होती है पर उसका पूर्व निपात नहीं होता।

१. गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य (१।२।४८), उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययान्त प्राति-पदिक को ह्स्व होता है।

२. काल: परिमाणिना । (२।२।५) ।

३. उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहूनां तत्पुरुषस्योपसंख्या-नम् (वा॰)।

४. नज् (२।२।६) ।

५. नलोपो नजः (६।३।७३)।

६. तस्मान्नुडचि (६।३।७४)।

सम्बेहामावः — यह तत्पुरुष है। श्रविष्मम् = विष्तस्यामावः — यह ग्रव्ययीभाव है। श्रवाह्मण् कहने से बाह्मण्-भिन्न बाह्मण्-सहश क्षत्रियादि का बोध होता है ग्रवीत् यह पर्युदास में समास है। ग्रवीरा = जो वीरा नहीं। पतिपुत्रवती नारी को वीरा कहते हैं।

प्रायः नव् तत्पुरुष समास पर्युदास ग्रर्थ में ही होता है, पर कहीं-कहीं प्रसच्यप्रतिषेध में भी नव् का सुबन्त के साथ समास होता है — विपर्ययो मिथ्या- मानस् श्रत्यूषप्रतिष्ठभ्, विपर्यय मिथ्याज्ञान है जो वस्तु के ग्रपने रूप में स्थित नहीं। प्रभाद्यमोजी बाह्यएः — जो बाह्यए। श्राद्ध नहीं खाता। निवातावाश्रयावाती शस्त्रामेखं च वर्म यत्। (ग्रमर) 'निवात' ग्राश्रय ग्रीर ग्रवात (जहाँ वायु रुकी हुई है) ग्रीर शस्त्र से न फोड़ने योग्य कवच का नाम है।

स्रोत में तिङन्त के साथ समास नहीं होता; सुबन्त का सुबन्त के साथ समास होता है, तो भी निन्दा की प्रतीति होने पर नञ्ज का तिङन्त से पूर्व समास की तरह नम् के 'ज्' का लोप हो जाता है। नमो नलो पसित कि। अप-चित जाल्म, हे असमीक्ष्यकारिन्, तू बुरा पकाता है।

#### गति तत्पुरुष

कु (ग्रव्यय), गित ग्रीर प्रादि समर्थं शब्द के साथ नित्य समस्त होते हैं।
ग्रीर वह तत्पुरुष समास होता है। कुशब्द कुत्सितवाची ग्रव्यय है। विग्रह
में कु शब्द न ग्राने से कुपुरुष: (पाप: कुत्सित: पुरुष:) यह नित्य समास है।
यह केवल तत्पुरुष है; क्योंकि 'कु' न 'गित' है ग्रीर न उपसर्गं। संज्ञा प्रकरण
में कह ग्राए हैं प्र परा ग्रनु ग्रव ग्रादि निपातों की क्रियायोग होने पर उपसर्ग
संज्ञा भी है ग्रीर गित संज्ञा भी। प्र परा ग्रादि (=प्रादि) के ग्रातिरक्त
किन्हीं ग्रव्यय व ग्रनव्यय शब्दों की भी गित संज्ञा इष्ट है यथा उपीदि =
उरी, उररी, सजू:, चिव, डाच् (ग्रा)। ये गितकारक व उपपदों का कृत्पःययान्तों के साथ समास सुप् ग्राने से पहले ही हो जाता है। समास विषय में क्त्वा को ल्यप् (=य) हो जाता है यदि समास का पूर्वपद नज् न हो। उ
करीकृत्य, उररीकृत्य। सजू:कृत्य = सह कृत्वा। चिव - ग्रावुक्लं शुक्लं कृत्वा =
ज्ञुक्लीकृत्य। डाच् = पटत् पटत् कृत्वा = पटपटाकृत्य। ग्रव्यक्त घ्वनि के

१. कुगतिप्रादयः (२।२।१८)।

२. ऊर्यादिच्विडाचश्च (१।४।६१)।

३. समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप् (७।१।३७) ।

अनुकरण में डाच् (स्रा) प्रत्यय स्नाता है । डाच् परे होने पर बहुत करके अनु-करण शब्द को दोहराया जाता है ।

भादर व भ्रनादर मर्थवाले सत् तथा श्रहत्<sup>9</sup>, भूबन्सार्थक भन्नम्<sup>2</sup>, उत्कटाभिलाघ की निवृत्ति गम्यमान होने पर कर्णा (सप्तम्यन्त) तथा अनस्<sup>8</sup>, भ्रव्यय पुरस्<sup>४</sup>, तथा ग्रस्तम्<sup>४</sup>, उच्चारणाभाव में ग्रदस्<sup>६</sup>, छिपने ग्रर्थ में तिरस्<sup>७</sup>, कुञ्-योग में तिरस् विकल्प से, प्राक्षात् स्नादि च्य्यर्थ विषय में विकल्प से<sup>६</sup>, स्वीकार, निश्चय ग्रर्थ में उरिस, मनिस (सप्तम्यन्त) विकल्प से <sup>९</sup>°, विवाह विषय में हस्ते, पाएगी (सप्तम्यन्त) नित्य क्रूज-योग में <sup>१३</sup>, प्राघ्वम् यह 'बन्धन द्वारा म्रानुकूल्य' मर्थ में मकारान्त भ्रव्यय १२, जनमा-विषय में जीविका तथा उपनिषद् <sup>93</sup>-की गति संज्ञा होती है और इनका समर्थ कृत्प्रत्ययान्त के साथ गति-तत्पुरुष समास होता है। क्रम से उदाहरण-सत्कृत्य, प्रसत्कृत्य । प्रलंकृत्य, कर्गहत्य, मनोहत्य= उत्कट ग्रभिलाषा को दूर करके अर्थात् तृष्ति पर्यन्त । पुरस्कृत्य । गतिसंज्ञा होने से विसर्गं को सकार भी होता है। अस्तंगत्य । अदः कृत्य । उस कार्य को करके-जब ऐसा मन में सोचता है, तब यह उदाहरण है। तिरोमूय। तिरस्कृत्य। तिरः कुरवा। यहाँ गति संज्ञा के ग्रभाव में क्तवा को ल्यप् नहीं हुन्ना, तथा विसर्ग को सकार भी नहीं हुआ। असाधात् साक्षात् कृत्वा = साधात्कृत्य, साकात्कृत्वा । म्रादि से शीतम्, उष्णम्, लवणम्, प्रादुस्, नमस्, म्राविस्

१. म्रादराऽनादरयोः सदसती (१।४।६३)।

२. भूषगोऽलम् (१।४।६४)।

३. करामनसी श्रद्धाप्रतीघाते (१।४।६६)।

४. पुरोऽव्ययम् (१।४।३७)।

५. ग्रस्तं च (१।४।६८)।

६. ग्रदोऽनुपदेशे (१।४।७०)।

७. तिरोन्तर्घो (१।४1७१)।

विभाषा कृति (१४।६२)।

साक्षात्प्रभृतीनि च (१।४।७४) ।

१०. श्रनत्याधाने उरसिमनसी (१।४।७५)।

११. नित्यं हस्ते पागावुपयमने (१।४।७७)।

१२. प्राघ्वं बन्धने (१।४।७८)।

१३. जीविकोपनिषदावौपम्ये (१।४।७१) ।

इनका तथा अन्य शिष्टों द्वारा प्रयोग में आए हुए शब्दों का ग्रह्ण होता है—
शीतंकृत्य, शीतं कृत्वा । उष्णं कृत्य, उष्णं कृत्वा । प्रादुष्कृत्य, प्रादुष्कृत्य, प्रादुष्कृत्य, प्रादुष्कृत्य, प्रादुष्कृत्य, प्रादुष्कृत्य, प्रादुष्कृत्य ।
प्रादिभूय, प्राविभूत्वा । उरसिकृत्य, उरसि कृत्वा । स्वीकार करके । मनसि
कृत्य, मनसि कृत्वा । निश्चय करके । हस्तेकृत्य । पाणौ कृत्य = उपयम्य,
व्युह्य = विवाह करके । प्राध्वं कृत्य (बन्धन से वश में करके) । प्राध्वं कृत्य
पथिकं पारिपन्थिको गतः । लुटेरा मुसाफिर को बन्धन से वश में करके चला
गया । जीविकामिव कृत्वा = जीविकाकृत्य । उपनिषदिमिव कृत्वा = उपनिषदिम्य कृत्वा = उपनिष्कृत्य, रहस्य सा बनाकर ।

## प्रादितत्पुरुष

प्रपरा ग्रादि निपातों का जब किया के साथ योग न हो तो वे न तो उपसर्गसंज्ञक होते हैं ग्रीर न गितसंज्ञक । तब इनका समर्थ सुबन्त के साथ नित्य समास होता है । ग्रव्यवस्था से यत्र तत्र समास न हो ग्रतः व्यवस्था के लिए कुछ वचन पढ़े जाते हैं—स्वती पूजायाम् । सुग्रित ग्रादर ग्रथं में समस्त होते हैं । सुपुरुषः (ज्ञोभनः पुरुषः) । ग्रितिशयितः पुरुषः = ग्रितिपुरुषः । ग्रितिशयितो होते हैं । सुपुरुषः (ज्ञोभनः पुरुषः) । ग्रितिशयितः पुरुषः = ग्रितिपुरुषः । ग्रितिशयितो राजा = ग्रितिगायः । ग्रितिकारकः = ज्ञोभनः कारकः । ग्रितिगायः = ज्ञोभनो गार्थः । कुः पापार्थे । कुपुरुषः । ग्राङ् ईषदर्थे । ईषद् उद्याम् = ग्रोक्ताम् । ईषत् पिङ्गलः = ग्रापिङ्गलः । बुनिन्दायाम् । दुराचारः पुरुषः = ग्रायिक हैं । ग्रन्थत्र भी समास होता है—मर्यादाऽतिक्रमण् कृतम् = ग्राविकृतम् । समन्ताद् बद्धम् = ग्राबद्धम् । ये ग्रस्वपद विग्रह होने से नित्य समास हैं । कु (—का, कत्, कव) —कोष्णम् , कदुष्णम् , कवोष्णम् । स्वागतेषंनैः (मनु० (४।२२६) । यहाँ पहले ग्राङ् ग्रीर गत का समास होता है, तब सु का ग्रागत के साथ । पहला भी प्रादि ग्रीर दूसरा भी ।

प्रारम्भः कोष्ठस्य = प्रकोष्ठम् । प्रारम्भो गृहस्य = प्रगृहस् । प्रारम्भो हारस्य = प्रहारम् । प्रारम्भो होषायाः प्रदोषः, सायंकाल । प्रारम्भः पदस्य (= पावस्य) प्रपदम्, = पावाग्रम्, पाग्रों का ग्रग्न-भाग । ग्रध्वनो विमध्यम् (= ईषदूनं मध्यमार्गम्) (ग्रथवं० ७।७४।२) । ग्रभ्रविलिप्ती द्यौः में जैसे 'वि' अपूर्णाता, ग्रल्पता को कहता है, वैसे ही यहाँ ।

प्र स्रादि गत स्रादि सर्थं में प्रथमान्त के साथ नित्य समस्त होते हैं स्रीर वह प्रादि तत्पुरुष होता है - प्रगत साचार्यः = प्राचार्यः । प्र शब्द का योग यद्यपि गत के साथ है, पर वह 'गत' समास का अवयव नहीं । समास में तो 'प्र' का योग 'स्राचार्य' के साथ है । स्रतः 'प्र' यहाँ उपसर्ग स्रथवा गति कुछ भी नहीं । प्र शब्द यहाँ विप्रकर्ष (दूरी) का द्योतक है । प्रगतः चित्रकृष्टः = व्यवहितः साचार्यः = प्राचार्यः = स्राचार्यस्याचार्यः । प्रगतः सन्तेवासी = प्रान्तेवासी । शिष्य का शिष्य । प्रगतः पितामहः = प्रपितामहः । सन्वादिष्टः (= सन्वाचितः) पुरुषः = सनपुरुषः = गौगा रूप से कथित पुरुष । सध्यारूढो दन्तः = स्रिवदन्तः, दाँत के ऊपर स्रारूढ दाँत । सनुगतः कनीयान् = स्रनुकनीयान् । स्रिवदः (= स्रिविष्ठाता सन्) कर्मकृत् = स्रिविष्ठः ( = स्रिविष्ठाता सन्) कर्मकृत् = स्रिविष्ठः । कर्मकृत् = कर्मकरः ।

प्रततो हस्तः = प्रहस्तः (हथैली) । ग्रपसारितो हस्तः = ग्रपहस्तः । सार्यि चास्य दियतमपहस्तेन जिंदनवानु (भा० ग्रादि० १२६।३६)। निर्दिष्ट) । विगता रात्रिः = विरात्रः (रात्र्यन्त) । स्रच् समासान्त होकर °रात्र रूप हो जाता है। 'रात्रान्त' का प्रयोग नियम से पुँ० में होता है। विरुद्धा माता = विमाता, सौतेली मां। पर्याकाशम् ग्रनाकाशं सर्वतः शरसंकुलम् (रा० ३।२८।८) । परितः स्थितम् म्राकाशम् = पर्याकाशम् । विरुद्धोऽध्वा व्यथ्वः (कापथ, विमार्ग) । यहाँ अच् समासान्त हुआ है । तूर्ण प्रत्यानयस्वैतान् काम व्यथ्वगतःनिष (भा० सभा० ७५।२४) । वित्रकृष्टो उथ्वा व्यथ्वः । व्यथ्वगतान् = दूरं गतान् । ययोर् ग्रम्यध्वे उत यद् दूरे (ग्रथर्व ० ४।२८।२) । ग्रमितः= समीपे स्थितोऽध्वा = ग्रम्यध्वः । विप्रकृष्टो देशः = विदेशः । प्रतिगतो जनः = प्रतिजनः, विरोधी, शत्रु । प्रतिगतो राजा = प्रतिराजा, विरोधी राजा । यहाँ श्चनित्य होने से समासान्त नहीं हुग्रा (६।२।१६३ पर काशिका)। प्रकृष्टः पन्याः = प्रपयः, तीर्थं अथवा पुण्य क्षेत्र आदि का मार्गः। शेरेऽस्य पाप्मानः अमेगा प्रपथे हताः (ऐ० ब्रा०) । प्रतिकृतं प्रियम् = प्रतिप्रियम् (बदले में किया हुम्रा उपकार । प्रतिप्रियं सोऽम्यगमिच्चकीर्षुः (भट्टि॰ १२।४८) ।

श्रति श्रादि क्रान्त श्रादि श्रर्थ में द्वितीयान्त के साथ नित्य समस्त होते हैं श्रौर वह प्रादि तत्पुरुष होता है — श्रतिकान्तं मानुषम् — श्रतिमानुषं चरितम् । श्रतिकान्तः कोकिलाम् — श्रतिकोकिलः स्वरः । माधुर्य में जो

१. प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया ।

२. श्रत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया ।

कोयल के स्वर से भी बढ़ गया है। उद्गतो बेलाम = उद्देल:, जो तट से बाहर निकल गया । प्रतिगतोऽकं प्रत्यक्षः । ग्रनुगतः स्वारम् = ग्रनुस्वारः । स्वर एव स्वारः। प्रज्ञादि होने से स्वार्थ में ग्रग् । हस्तं पश्विष्टय वर्तमानः पॅरिहस्तः । प्रसिकान्तोऽङ्कुशम् प्रत्यङ्कुशो नागः, हाथी जो ग्रङ्कुश को नहीं मानता । अतिकान्तः कञ्चाम् अतिकशोऽक्रवः, घोड़ा जो चाबुक की परवाह नहीं करता । कनिष्ठिकाम् उपगता = उपकनिष्ठिका ग्रनामिका । प्रतिगतस् माधितमकं वद् विज्ञानं तत् प्रत्यक्षम् (जितारिकृत हेतुतत्त्वोपदेश)। म्राति-कान्तम् ग्रर्थं निवृत्ति-विषयं वा — ग्रत्यर्थम् । ग्रतिकान्तं वेलां मर्यादाम् ग्रतिवेलम् — ध्रधिक । उपगत इन्द्रम् = उपेन्द्रः (विष्णु) । समवेतेषु सर्वेषु तामूश्रुरुपकी-चकाः (भा० विराट०) । उपगताः कीचकम् = कीचकानुजा इत्यर्थः । श्रय प्राप्यस्य परिक्षवे परिकासने चाप उपस्पृत्योत्तरं (ग्राप० गृ० ३१६।२)। प्रस्थितोऽध्वानं प्राध्वः, जो मार्ग पर चल रहा है। कः शक्रेग कृतं नेच्छे-दिषमूर्घानमञ्जलिय् (মष्ट्रि॰ ८।८४) । ग्रविष्ठितो मूर्घानम् = ग्रविमूर्घी-ऽञ्जलिः, तम् । ग्रतिकान्तो रथं (=रिथनम्)=ग्रतिरथः । ग्रमितान् योषये-द्यस्तु सम्प्रोक्तोऽतिरथस्तु सः । जो ग्रगिएात प्रतिद्वन्द्वियों से लड़ सकता है उसे 'स्रतिरथ' कहते हैं । हस्तं परिगतः परिहस्तः कङ्क्ष्णः ।

श्रव श्रादि क्रुष्ट श्रादि श्रर्थ में तृतीयान्त के साथ नित्य समस्त होते हैं श्रीर वह प्रादितत्पुरुष होता है?—श्रवक्रुष्टः (निन्दितः, श्रवधीरितः । कोकि-लथा = श्रवकोकिलः कलः । परिणद्धो वीरुधा = परिवीरत् । जो बेल से चारों श्रीर से घर गया है । संनद्धो वर्मग्णा = संवर्मा । नियुक्तः कसेन = निकंसः (जो कंस से नियुक्त है) । निकंसो रक्षिवर्णः (वासुदेव वि०) । प्रतिगत एन ता = श्रत्येनाः, न्यायाधिकृत, दण्डप्रणोता, निकटतम बन्धु जिसे मृत पुरुष के ऋगा का शोधन श्रवश्य कर्त्तंव्य है । उपिनतः पत्या = उपपतिः (जार) । उपिनतः प्रधानेन = उपप्रधानम् ।

परि ग्रादि ग्लान ग्रर्थ में चतुर्थ्यन्त के साथ नित्य समस्त होते हैं भौर कह प्रादितत्पुरुष होता है —परिग्लानोऽघ्ययनाय — पर्यघ्ययनः (जो पढ़ने के लिए ग्लान —हीनोत्साह हो गया है, ग्रर्थात् उकता गया है)। ग्रलं कुमार्ये

१. ग्रवादयः क्रुष्टाद्यर्थे तृतीयया।

२. पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या ।

= ग्रलंकुमारिः । यहाँ 'कुमारी' शब्द के उपसर्जन होने से उसे ह्रस्व हुग्रा है । ग्रलंकुमारिर् ग्रयं युवा (यह युवक कुमारी के योग्य है) । यहाँ परव- िल्लङ्ग न होकर विशेष्य (युवन्) का लिङ्ग हुग्रा है ।

निर् ग्रादि क्रान्त ग्रादि ग्रथं में पञ्चम्यन्त के साथ नित्य समस्त होते हैं ग्रीर वह प्रादितत्पुरुष होता है निक्कान्तः कौशाम्ब्याः — निक्कोशाम्बः । निक्कान्तो वाराग्रस्या निर्वाराग्रसाः । यहाँ भी उपसर्जन होने से स्त्री-प्रत्ययान्त कौशाम्बी तथा वाराग्रसी को हस्व हुग्रा है । निर्गतस्त्रिशतोऽ-(क्रुं क्रिस्यः) = निस्त्रिशः । ( चढ्गा ) । ग्रक्षरार्थं = तीस उंगलियों से ग्रधिक लम्बा । यहाँ डच् समासान्त होता है, जिससे त्रिशत् के 'टि' ( च्यत्) का लोप हो जाता है । निस्त्रिशानि वर्षािण देवदत्तस्य (देवदत्त का वय तीस वर्ष से ऊपर है) । निश्चत्वारिशानि वर्षािण विवस्तस्य (यज्ञदत्त की ग्रवस्था ४० वर्ष से ऊपर है) । शुनाऽप्रयात्रेण वा दृष्टम् (ग्राप० घ० १।१६।३०) । प्रयातः पात्रेम्यः = ग्रप्यातः । चाण्डाल, रजस्वला ग्रादि ग्रपपात्र हैं, वे पात्र में भोजन नहीं कर सकते । उत्कान्तं सूत्राद् उत्सूत्रम् । यो द्युत्सूत्रं कथयेन्नादो गृह्यते (भाष्य),जो सूत्र के विरुद्ध कहे उसे स्वीकार नहीं किया जायगा । उत्कान्तं माध्याद उद्माध्यम् । निष्कान्तो देशात् = निर्देशः (तस्मादित्यु-त्तरस्य इस सूत्र के भाष्य में) । निष्कान्ता कलात् शुकात् निष्कला = विगता-तंषा, (बृद्धा) जो रजस्वला नहीं होती ।

कारक प्रकरण में कर्म-प्रवचनीयों का निरूपण कर चुके हैं। वहाँ प्रति, परि, प्रनु, उप, ग्रिभ ग्रादि की ग्रथं विशेष में कर्म-प्रवचनीय संज्ञा की है। प्रादि होने से उनके साथ भी समास प्रसक्त होता है उसका शास्त्रनिषेष करता है — वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्। साधुर्वेवदत्तो मातरं प्रति। यहाँ कर्मप्रवचनीय प्रति का समास नहीं हुग्रा।

१. निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या ।

२. निस्त्रिश इवान्योपि कूरकर्मा उपचारात् निस्त्रिश उच्यते । निस्त्रिश तलवार की तरह जो कोई दूसरा भी निर्दय होकर आचरण करता है उसे भी गौगा व्यवहार में निस्त्रिश कहते हैं ।

३. प्रादिप्रसङ्गे कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेघो वक्तव्यः (वा०) ।

#### उपपद समास

कर्मण्यण इत्यादि सूत्रों में सप्तम्यन्त कर्म श्रादि शब्दों का वाच्य जो कुम्भादि उसके वाचक शब्द कुम्भादि को उपपद कहते हैं। कर्ता,कर्म,करएा, ग्रपादान, ग्रधिकरण—सभी उपपद हो सकते हैं । सुबन्तमात्र भी । ग्रतिङन्त (= सुबन्त) उपपद का समर्थ शब्दान्तर (जो तिङन्त न हो) के साथ नित्य समास होता है ग्रीर वह उपपद-तत्पुरुष कहलाता है। व कुम्म ग्रस् कु ग्रस् इस अलौकिक विग्रह के आश्रित 'कुम्भकार' यह समस्त (प्रातिपदिक) निष्पन्न होता है। कुद्योग (कृत प्रत्यय ग्रग् के साथ योग होने से) कूम्भ से पष्ठी हुई, द्वितीया नहीं। लौकिक विग्रह में फुम्भं करोति (इति फुम्भकारः) ऐसा रहेगा। उपपद होने पर ही कृसे ग्राग् हुआ है। स्वतन्त्र कृसे नहीं। 'कार' शब्द का स्वतन्त्र प्रयोग न होने से 'कूम्भकार' नित्य समास है। एभान् प्राहारको वजित (ईंधन लाने वाला जाता है, ईंधन लाएगा इसलिए जाता है)। यहाँ 'त्रजित' किया उपपद है पर इसका 'भ्राहारक' कृदन्त के साथ समार नहीं होता । यहाँ उपपद सुबन्त नहीं है, किन्तु तिङन्त है । गोदः, (गां ददाति), गोसन्दायः, (गां सन्ददाति) ग्रङ्गुलित्रम्, तन्तुवायः (तन्तून् वयति), तुन्नवायः (सौचिक = दर्जी), द्विपः, पादपः, सामगः, ग्रंशहरः, कवचहरः, शब्दकारः, जनमेजयः (जनान् एजयति), प्रियंवदः, विश्वम्भरा, वसुन्धरा, दूरगः, पारगः, गोधुक्, पूर्वसरः (पूर्वः सन् सरित, ग्रागे चलने वाला), **प्रक्रवत्थामा**, उद्गामोजी, प्रन्तेवासी (शिष्य, ग्रधमर्गा, ऋगी) । ग्रधमर्गा ग्रर्थ में साक्षाद् द्रष्टरि संज्ञायाम् (५।२।६१) सूत्र का भाष्य प्रमारा है । द्विरदगामी, स्यण्डिलशायी, श्राशितम्भवः = (ग्राशितस्य भवनम्) (तृप्ति), ग्रातपत्रम्, वर्षत्रम् (वर्षात् त्रायते) । वृत्रहा (वृत्रं हतवान्), सोमविक्रथी, भ्रानिष्टोम-याजी = म्राग्निष्टोमेनायजत), उत्तानशीवरी शिशुः, बच्ची जो मुँह ऊपर किए सो रही है, इत्यादि ग्रनेक उपपद समास के उदाहरए हैं। इन में विहित उस-उस कृत प्रत्यय के बोध के लिए तथा प्रन्य उदाहरगों के लिए सोपपद कृत्प्रत्यय प्रकरण देखो ।

तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् (३।१।६२) । 'तत्र' का ग्रर्थ है--- तृतीया-ध्याय में घातोः (३।१।६१) इस घात्विधकार में ।

२. उपपदम तिङ् (२।२।१६)।

कालज्ञः कालं जानातीति । यहाँ जानातीति ज्ञः, कालस्य ज्ञ इति कालज्ञः ऐसे विग्रह करके षष्ठी समास नहीं मान सकते, कारण कि ग्राकारान्त घातु से कर्म उपपद होने पर जो क-विधि है वह होगी, ग्रनुपपद से जो क-विधि है वह नहीं होगी । इसमें ग्राकारादनुपपदात्कर्मोपपदो भवति विप्रतिषेधेन—यह वार्तिक प्रमाण है ।

### तत्पुरुषसमासाश्रयविधि

महत् शब्द को स्राकार स्रन्तादेश होता है समानाधिकरण उत्तरपद परे होने पर तथा जातीयर् प्रत्यय होने पर । असानाधिकरण उत्तरपद बहुन्नीहि समास में भी मिलता है स्रतः वहां भी यह स्रादेश होता है ऐसा जानो । महांश्चासो जनश्चित महाजनः । महाजनो येन गतः स पन्थाः । महाजातीयः । व्यधिकरण उत्तरपद परे रहते यह स्रादेश नहीं होगा—महतः सेवा = महत्सेवा । महस्सेवां द्वारमाहुविमुक्तेः (श्रीमद्भागवत), बड़े पुरुष की सेवा को मुक्ति का द्वार कहते हैं । व्यधिकरण उत्तरपद परे रहते भी महती शब्द को पुंबद्भाव होकर स्रात्व होता है जब घास स्रोर कर उत्तरपद हों—महत्या घासः = महाघासः । महत्याः करः = महाकरः ।

श्रष्टाकपालं हिवः । अष्टमु कपालेषु संस्कृतं हवाः । अष्टन् को आकार अन्तादेश होता है । अष्टागवम् शकटम् । अग्रट बैलों से युक्त छकड़ा । वहाँ पहले अष्टगवम् ऐसा द्विगु समास बनाकर उससे अर्श ग्रादि होने से मत्वर्थीय अच् करके युक्तत्व की प्रतीति होने पर अष्टन् को आकार अन्तादेश होता है।

द्वि और म्रष्टन् को म्राकार मन्तादेश होता है समानाधिकरण संख्यावाची सुबन्त परे होने पर, पर बहुन्नीहि में तथा म्रशीति शब्द परे होने पर ऐसा नहीं होता — इ्यधिका दश — इति । इत्यधिका विश्वतिः — द्वाविशतिः । म्रष्टाधिका दश — म्रष्टादश । म्रष्टाधिका विश्वतिः — म्रष्टाविशतिः । बहुन्नीहि द्वित्राः में ऐसा नहीं हुम्रा। द्व्यशीतिः में भी ऐसा नहीं हुम्रा। तत्पुरुष में भी यह म्रादेश 'शत' संख्या से निचली संख्या के उत्तरपद होने

१. म्रान्महतः समानाधिकरगाजातीययोः (६।३।४६) । जातीय = जातीयर् प्रत्यय ।

२. अष्टनः कपाले हविष्युपसंख्यानम् (वा०)।

३. गवि च युक्तेऽष्टन उपसंख्यानम् (वा०) ।

४. द्व्यष्टनोः सङ्ख्यायामबहुव्रीह्यशीत्योः (६।३।४७) ।

पर ही होता है, ग्रतः द्विशतम् = इव्यधिकं शतम् (एक सौ दो) । मञ्डातम् = भ्रष्टाधिकं शतम् । एक सौ ग्राठ ।

त्रि को 'त्रयस्' यह आदेश होता है समानाधिकरण संख्या वचन परे होते, पर बहुत्रीहि समास में ऐसा नहीं होता, तथा अशीति शब्द परे होने पर भी ऐसा नहीं होता क्रियादिसा । त्रयोविश्वतिः ।

द्वि, ग्रष्टन् तथा त्रि के विषय में जो कहा गया है वह चत्वारिशत् (४०) से लेकर नवनवित (६६) तक संख्याग्रों के विषय में विकल्प से होता है — द्विचत्वारिशत्, द्वाचत्वारिशत् । त्रिचत्वारिशत्, त्रयश्चत्वारिशत् । प्रष्टचत्वार्रिशत्, ग्रष्टचत्वारिशत्, ग्रष्टचत्वारिशत्, ग्रष्टचत्वारिशत्, ग्रष्टचत्वारिशत् । ऐसे ही पञ्चाशत्, षष्टि, सप्तित, नवित परे होने पर दो-दो रूप जानो । एकेननविश्वितः (एक कम बीस), इस विग्रह के ग्राश्रित नज् का विश्वति के साथ समास करके एकान्वविश्वतिः, एकाइनविश्वतिः ऐसा रूप होगा । एकेन ऊना = एकोना । एकोना विश्वतिः = एकोनविश्वतिः ऐसा भी प्रयोग साधु होगा ।

भाषितपुंस्क शब्द से जो डी तदन्त ग्रनेकाच् को ह्रस्व हो जाता है जब चेलट्, ब्रुव, गोत्र, मत, हत उत्तरपद हो । असमास में चेल ग्रादि शब्द कुत्सित-वाची होते हैं—काह्मिएचेली (कुत्सित ब्राह्मएगी)। ब्राह्मिएचेली (कुत्सित ब्राह्मएगी)। ब्राह्मिएचेली (क्राह्मितानि कुत्सिनी:(२।१।५३)से समास हुन्ना है।

हृदय शब्द को हृद् भ्रादेश होता है लेख तथा लास शब्द उत्तरपद होने पर । हृदयं लिखतीति हृत्लेखः (मानसी, पीड़ा क्षयव्याधि) । ग्रण् प्रत्यय । उपपद समास । घवन्त लेख शब्द के साथ षष्ठी समास होने पर तो हृदयस्य लेखः = हृदयलेखः ऐसा ही रूप होगा । लास उत्तरपद परे होने भी हृद् भ्रादेश होकर हृत्लास ऐसा रूप होगा । 'शय' उत्तरपद होने पर भी हृद् भ्रादेश देखा जाता है—हुच्छ्यः, काम, हृदि शेते इति ।

१. त्रेस्त्रयः (६।३।४८) ।

२. विभाषा चत्वारिशत्प्रभृतौ सर्वेषाम् (६।३।४९) ।

३. घ-रूप-कल्प चेलड्बुब गोत्रमतहतेषु ङ्योऽनेकाचो हस्वः (६।३।४३)। यहाँ समासाश्रय विधि प्रकरण होने से घ (=तरप्, तमप् प्रत्यय), रूपप् (प्रत्यय), कल्पप् (प्रत्यय) के उदाहरण नहीं दिये। इनके तद्धिताश्रय विधि प्रकरण में दिये जायेंगे।

४. हृदयस्य हुल्लेखयदण्लासेषु (६।३।५०)।

शोक, ष्यञ्, रोग इनके उत्तरपद होने पर हृदय को हृद् ग्रादेश विकल्प से होता है --हृदयस्य शोकः == हृच्छोकः, हृदयशोकः । हृदयस्य रोगः == हृद्रोगः, हृदयरोगः ।

पाद शब्द के स्थान में 'पद' आदेश होता है जब आजि, आति, ग, उपहत—ये उत्तरपद हों?— पादाभ्यामजतीति पदाजिः (पैदल चलने वाला), पादाभ्यामततीति पदातिः । पादाभ्यां गच्छतीति पदगः । पादेनोपहतः = पदोपहतः ।

हिम, काषिन्, हित — इनके उत्तरपद होने पर 'पाद' को 'पद्' म्रादेश होता है  $^3$  — पादस्य हिमं शीतम् = पिद्धमम् । पादौ कषन्ति इति पत्काषिराः (पाम्रों को घिसने वाले) ।

घोष, मिश्र, शब्द—इनके उत्तरपद होने पर 'पाद' को 'पद' आदेश विकल्प से होता है अ पादस्य घोषः = पद्घोषः, पादघोषः (पाओं की आहट), पादेन मिश्रम् = पन्मिश्रम् । पादमिश्रम् । पादस्य शब्दः = पच्छब्दः । पादशब्दः । पाओं की आहट ।

जब समस्तपद संजावाचक हो तो पूर्वपद उदक को 'उद' ग्रादेश होता है प्रान्त नाम किन्ति । यह ग्रादेश उदक जब उत्तरपद हो तब भी होता है—क्षीरोदः । ग्रच्छोदो नाम सरः ।

पेषम् (एामुलन्त), वास, वाहन, घि (कि प्रत्ययान्त) इनके उत्तरपद होने पर उदक को उद ग्रादेश होता है — उदपेषं पिनष्टि ( — उदकेन पिनष्टि) (जल मिला-मिलाकर पीसता है) । उदकस्य वासः — उदवासः । उदकस्य वाहनः — उदवाहनः (पानी ढोने वाला) । उदकं धीयतेस्मिन् इत्युदिधर्घटः । यहाँ 'उदिधि' घट का विशेषएा है ।

वा शोकष्यञ्रोगेषु (६।३।५१)। ष्यञ् का उदाहरणा भाव-कर्म-वाचक तद्धितों में देखो ।

२. पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु (६।३।५२)।

३. हिमकाषिहतिषु च (६।३।५४)।

४. वा घोषमिश्रशब्देषु (६।३।५६) ।

५. उदकस्योदः संज्ञायाम् (६।३।५७) ।

६. पेषंवासवाहनिषषु च (६।३।५८)।

उदक को यह ग्रादेश विकल्प से होता है जब उत्तरपद का ग्रर्थ भरा जाने वाला पात्र हो ग्रीर जब तद्वाचक शब्द के ग्रादि में व्यञ्जनसंयोग न हो ।—उदकस्य कुम्मः—उदकुम्मः, उदककुम्मः । उदकस्य पात्रम्—उदपात्रम्, उदकपात्रम् । उदकस्य पात्रम्—उदपात्रम्, उदकपात्रम् । उदकस्यालम्—यहाँ वैकल्पिक ग्रादेश नहीं होगा, कारएा कि उत्तरपद के ग्रादि में हल्संयोग है ।

मन्थ, स्रोदन, सक्तु, बिन्दु, वज्र, भार, हार, वीवध, गाह—इनके उत्तर-पद होने पर 'उदक' को 'उद' श्रादेश विकल्प से होता है —उदकेन मन्थः —उदमन्थः, उदकमन्थः। द्रव द्रव्य से संस्कृत सत्तुश्रों को मन्थ कहते हैं। उदकेन स्रोदनः—उदौदनः, उदकौदनः। उदकेन सक्तुः —उदसक्तुः, उदकन्सक्तुः। उदकस्य बिन्दुः—उदबिन्दुः, उदकिन्दुः। उदकस्य वज्रः—उदबज्रः, उदकबज्रः। उदकं विभात इति उदभारः (भू से श्रण्), उदकमारः। उदकं हरतीति उदहारः (ह से श्रण्), उदकहारः। उदकस्य वीवधः—उदवीवधः, उदकवीवधः (जल की वेंहगी)। उदकं गाहते (गाह् से श्रण्)—उदगाहः, उदकगाहः।

इगन्त (= इक् अन्त) पूर्वपद जिसके अन्त में स्त्री प्रत्यय ई (ङीप्, डीष्, डीन्) न हो, को विकल्प से ह्रस्व हो जाता है उत्तरपद परे होने पर<sup>3</sup>— ग्रामण्यः पुत्रः = ग्रामण्यिपुत्रः (ग्राम के नेता का पुत्र) ब्रह्मबन्धुपुत्त्रः । गार्गीपुत्त्रः, वात्सीपुत्त्रः —यहाँ पूर्वपद ङीबन्त है, अतः ह्रस्व नहीं होता ।

जब पूर्वपद ङ्यन्त न भी हो, तब यदि उसके अन्त्य ई को इयङ् आदेश प्राप्त हो अथवा अन्त्य क को उवङ् आदेश होने वाला हो तो उसे ह्रस्व नहीं होता, यदि पूर्वपद अव्यय हो तो भी ह्रस्व नहीं होता — श्रियो मदः = श्रीमदः। भ्रूमङ्गः। शुक्लीभावः।

चिव प्रत्ययान्त ग्रव्यय होते हैं। ग्रतः 'शुक्ली' यह अव्यय है। शुक्ली-मूतम्—इस गित समास में 'ई' को ह्रस्व नहीं होता। पर भूकृतिः, भूकृतिः, भूकृंसः, भूकृंसः यहाँ ह्रस्वविकल्प इष्ट ही है यद्यपि श्रजादि प्रत्यय परे

एकहलादौ पुरियतव्येऽन्यतरस्याम् (६।३।५६) ।

२. मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु च (६।३।६०)।

३. इको ह्रस्वोऽङचो गालवस्य (६।३।६१)

४. इयङ्जवङ्भाविनामव्ययानां च न भवति (व्यवस्थितविभाषा)।

होने पर भ्रू के ऊ को उवङ् ग्रादेश होगा। भ्रू के स्थान में 'भ्र' का प्रयोग भी शास्त्र सम्मत है—भ्रकुं (टः, भ्रकुंसः।

संज्ञावाची ङ्यन्त तथा म्राबन्त पूर्वपद को बहुत बार ह्रस्व होता है उत्तरपद परे होने पर — कालिदासः, रोहिरिणपुत्तः, रेवितपुत्तः । वैदेहिबन्धो हृ दयं विदद्वे (रघु० १४।३३) । वैदेही संज्ञा शब्द है उसे ह्रस्व हुम्रा । न तस्य विद्यते कर्म कि चिदामौज्ञिबन्धनात् (विसष्ठ घ० २।१२) । यहाँ भी ङीबन्त मौज्जी को ह्रस्व हुम्रा है । यहाँ मौज्जीबन्धन उपनयन का नाम है । षट् षद् कायोढजः सुतः (मनु० ३।३८) । यहाँ म्राबन्त 'ऊढा' को ह्रस्व हुम्रा है । कायेन प्राजापत्येन विवाहेन ऊढा — कायोढा, तस्यां जातः — कायोढजः । नहीं भी होता — नान्दीकरः, नान्दीघोषः । गङ्गदत्तो नाम मण्डकः । न गङ्गदत्तः पुनरेति कूपम् । शिलप्रस्थम् । नहीं भी होता — लोमकागृहम् । एकं वृषभ-मुद्धारं संहरेत स पूर्वजः (मनु० ६।१२३) । पूर्वस्यां जातः — पूर्वजः । प्रविष्टः प्रमदावनम् (अट्ट०) । प्रमदवनम् प्रयोग तो प्रसिद्ध है ।

इष्ट्रका, इषीका, माला—इन पूर्वंपदों को चित, तूल, भारिन् इन उत्तर-पदों के परे रहते हुस्व हो जाता है 3—इष्टकचितम् (इष्टकाभिश्चितम् — ईटों से चिना हुआ) । इषीक-तूलम् (इषीकायास्तूलम्) । मालां विभर्तीति मालभारी । मालभारिगी कन्या (माला पहने हुई कन्या) । इष्टकाद्यन्त को भी हुस्व इष्ट है—पश्चेष्टकचितम् (पक्की ईटों से चिना हुआ), मुञ्जेषीकतूलम् । उत्पलमाल-मारिगी ।

खिदन्त (खित्प्रत्ययान्त) उत्तरपद होने पर अव्ययभिन्न पूर्वपद को हस्त्र हो जाता है — कालीम् आत्मानं मन्यत इति कालिमन्या । सुन्दरी-मात्मानं मन्यत इति सुन्दरिमन्या योषा । अव्यय होने से दोषामन्यम् आहः

१. एकतद्धिते च (६।३।६२)।

२. ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम् (६।३।६३) । छन्दः (वेद) का उदा-हरए। नहीं दिया गया ।

३. इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु (६।३।६५)।

४. खित्यनव्ययस्य (६।३।६६) ।

(दिन अपने-आपको रात्रि समभते वाला) । दिवामन्या रात्रिः (रात जो अपने आपको दिन समभती है) ।

ग्रहस् (=घाव), द्विषत्, तथा ग्रजन्त पूर्वपदों को मुम् (=म्) का ग्रागम होता है खिदन्त उत्तरपद परे होने पर। मित् होने से यह ग्रागम पूर्वपद के ग्रन्त में होता है—ग्रहंषि तुदित = ग्रहन्तुदः। द्विषन्तं तापयतीत द्विषन्तः। ग्रहन्तुदः (घावों को पीड़ित करने वाला) ग्रौर द्विषन्तपः में संयोगान्त लोप (स् व त् का लोप) होकर इष्ट रूप सिद्ध होते हैं। 'तापि' को 'खिच ह्रस्वः'' से ह्रस्व होता है। कालिमन्या ग्रादि में पहले ह्रस्व होगा पीछे मुम्। विद्वन्तन्या = ग्रात्मानं विद्वांसं मन्यते; यहाँ पूर्वपद के ग्रजन्त न होने से मुम् नहीं होता। वाचंयम तथा पुरन्दर में ग्रप्राप्त ग्रमागम निपातन से होता है। वाचंयमपुरन्दरौ (६।३।६६)। वाचंयम मुनि को कहते हैं, वाणी का नियम (मौन) जिसका व्रत है। उपचार से जो भी चुप हो उसे वाचंयम कहा जाता है।

इजन्त (= इच् प्रत्याहार का कोई वर्ण जिसके अन्त में हो) तथा एकाच् पूर्वपद को अम् का आगम होता है और वह द्वितीया एकवचन 'अम्' के तुल्य कार्य वाला होता है 3—गाम आत्मानं मन्यते इति गांमन्यः। जैसे अम् प्रत्यय (विभिक्त) परे होने पर 'गो' को आकार अन्तादेश (=गा) हो जाता है, वैसे ही अम् आगम परे होने पर भी हुआ है। स्त्रिंमन्यः, स्त्रियंमन्यः। स्त्री शब्द के द्वितीया एकवचन अम् परे होने पर 'ई' को इयङ् आदेश विकल्प से होता है, सो यहाँ भी हुआ।

कार शब्द उत्तरपद होने पर 'ग्रगद' पूर्वपद को मुम् ग्रागम होता है भ— सत्यङ्कारः (क्रय-विक्रय में प्रतिज्ञा करना) । ग्रगदंकारः (चवैद्य जो ग्रीषध बनाता है ग्रथवा उपचार द्वारा स्वस्थ बनाता है) ।

१. ग्ररुद्विषदजन्तस्य मुम् (६।३।६७)।

२. (६।४।६४)। सूत्रार्थ-खच् परक ग्लिच् परे होने पर श्रङ्ग की उपघा को हुस्व होता है।

३. इच एकाचोऽम्प्रत्ययवच्च (६।३।६८)।

४. कारे सत्यागदस्य (६।३।७०) ।

षेनु पूर्वपद को मुम् आगम होता है 'भव्या' शब्द उत्तरपद होने पर ने चिनुं मव्या (जो वत्सतरी = बछड़ी दूघ देने वाली गौ बनने वाली है)। 'लोक' पूर्वपद को मुम् आगम होता है 'पृरा' उत्तरपद परे होने पर क्लोकं पृराति = प्रीरााति पूरयित वा लोकंपृराः। यहाँ मूलविभुजादि होने से पृरा से 'क' प्रत्यय हुआ है। 'इत्य' उत्तरपद होने पर 'अनम्याश' को मुम् आगम होता है उत्तरपद होने पर 'अनम्याश नाम समीप का है। आष्ट्र तथा अग्नि को मुप् आगम होता है, 'इन्ध' उत्तरपद होने पर आष्ट्रम् इन्धे आष्ट्रमिन्धः (भाड़ भोखने वाला) । अग्निमिन्धः । ह इन्ध् घातु प्रायः वेद में प्रयुक्त हुई है।

ज्ष्या श्रीर भद्र पूर्वपदों को मुत्र श्रागम होता है 'करराा' उत्तरपद परे होने पर प — ज्ष्यांकरराम् । भद्रंकरराम् ।

रात्रि पूर्वपद को कृदन्त उत्तरपद परे होने पर विकल्प से मुम् ग्रागम होता है<sup>द</sup>—रात्रिचरः (रात्रौ चरित), रात्रिचरः । रात्रिमटः (रात्रौ ग्रटित), रात्र्यटः ।

नज् (न) निपात के 'न्' का उत्तरपद परे होने पर लोप हो जाता है 'न्' न बाह्यणः = अबाह्यणः (ब्राह्मण से अतिरिक्त क्षत्रियादि) । अवृष्वलः (ब्राह्म से भिन्न) । तिङन्त परे होने पर जब निन्दा गम्यमान हो तो नज् (न) के 'न्' का लोप हो जाता है । तिङन्त के साथ समास न होने से उत्तरपद न होने से यहाँ 'न्' लोप का प्रसङ्ग नहीं था, इसलिए उपसंख्यान किया है—अपचिस त्वं जाल्म (हे असमीक्ष्यकारिन्, तू बुरा पकाता है) । अकरोषि मृद्ध (मूर्ख तू काम बिगाड़ रहा है) ।

१. धेनोर्भव्यायाम् मुम् वक्तव्यः (वा०)।

२. लोकस्य पृर्णे मुम् वक्तव्यः (वा०)।

३. इत्येऽनम्याशस्य मुम् वक्तव्यः (वा॰)।

४. भ्राष्ट्राग्न्योरिन्धे मुम् वक्तव्यः (वा०)।

५. उष्णभद्रयोः करणे मुम् वक्तव्यः (वा०)।

६. रात्रेः कृति विभाषा (६।३।७२)।

७. नलोपो नजः (६।३।७३)।

ग्रजादि उत्तरपद परे होने पर नकार का लोप होने पर नुट् (न्) का ग्रागम होता है — न श्रद्धः — ग्र ग्रद्धः — ग्रनश्वः । ग्रनीश्वरः (ग्रसमर्थ) । नुट् उत्तरपद के ग्रादि में होता है ।

कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ नग् प्रकृत्या = ग्रपने स्वरूप में ग्रविस्थित रहता है - अाजते निश्राट् (जो नहीं चमकता)। न मुञ्चित नमुचिः। नास्य कुलमिस्त नकुलः। नास्य कम् ग्रस्ति नकः। न स्त्री न पुमान् नपुंसकम्। स्त्री तथा पुरुष के स्थान में 'पुंसक' ग्रादेश होता है। न क्षीयते न क्षरित वा नक्षत्रम्। न कामित, नकः। नास्मिन् ग्रकं दुःखमस्ति, नाकः स्वर्गः।

एकेन न विश्वतिः, एकेन न त्रिशत् इत्यादि तृतीया-तत्पुरुष समासों में एक शब्द को श्रदुक् (श्रद्) का स्नागम होता है और नव प्रकृत्या रहता है 3

—एकाद् न विश्वतिः —एकान्नविश्वतिः — एक कम बीस । एकाद् न त्रिशत्
—एकान्निश्चत् — एक कम तीस ।

नल् के प्रकृतिभाव के विकल्प से नग और ग्रग दोनों साधु हैं — न गच्छिन्ति, नगा वृक्षाः। ग्रगा वृक्षाः। न गच्छिन्ति नगाः पर्वताः। ग्रगाः पर्वताः। ग्रमरकोष का पाठ भी है — शैलवृक्षौ नगावगौ। ग्रथन्तिर में प्रकृतिभाव नहीं होता — ग्रगो दरितः शीतेन, गरीब सरदी के मारे चल नहीं सकता।

श्रह्मचारिन् शब्द उत्तरपद होने पर 'समान' को 'स' श्रादेश होता है जब 'समान वेदशाखा का श्रध्येता' यह अर्थ गम्यमान हो '—समानो ब्रह्मचारी = सब्बाचारी । ब्रह्म = वेद । वेदाध्ययनार्थ व्रत को भी ब्रह्म कहते हैं । उस व्रत का श्राचरण करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं । उसके साथ एक ही वेदशाखा को श्रध्ययन करने वाला दूसरा ब्रह्मचारी उसका सब्रह्मचारी होगा ।

यत्प्रत्ययान्त तीर्थ शब्द उत्तरपद होने पर 'समान' को 'स' म्रादेश होता

१. तस्मान्नुडचि (६।३।६८) ।

२. नभाण्-नपान्-नवेदा-नासत्या-नमुचि-नकुल-नख-नपुंसक-नक्षत्र-नक-नाकेषु प्रकृत्या (६।३।७५)।

एकादिश्चैकस्य चादुक् (६।३।७६) ।

४. नगोऽप्राग्गिष्वन्यतरस्याम् (६।३।७७) ।

४. चरणे ब्रह्मचारिशि (६।३।८६)। चरण शब्द का मुख्य अर्थ है— कठ कलापादि शाखा। शाखाध्यायी—यह गौग अर्थ है।

है -- सतीर्थ्यः । समाने तीर्थे वासी, एक ही गुरु का शिष्य, गुर भाई । तीर्थे यहाँ गुरु का वाचक है । तरत्यनेन संसारम् इति ।

समानोदर (कर्मधारय) से यत् (तद्धित) प्रत्यय की विवक्षा होते ही 'समान' को विकल्प से 'स' ग्रादेश हो जाता है - समानोदयं: । सोदयं: ।

किन्प्रत्ययान्त हश्, कञ्प्रत्ययान्त हश, क्स प्रत्ययान्त हक्ष उत्तरपद परे होने पर 'समान' को 'स' श्रादेश होता है 3—सहक्, सहशः, सहक्षः।

इदम् ग्रौर किम् को कम से 'ईश्' (=ई) ग्रौर 'की' ग्रादेश हो जाते हैं हश्, हश तथा परिमाणार्थक तिद्धत वतुप् परे होने पर —ईहक्, ईहशः, ईहकः, ईहकः। कीहकः, कीहकः। वतुप् (वत्) को पहले यहाँ इयत् ग्रादेश हो जाता है। 'ईश्' ग्रौर 'की' की 'भ' संज्ञा होने से 'ई' का लोप हो जाता है। इयत्। प्रथमा एकवचन इयान्। यहाँ वस्तुतः प्रकृति का ग्रपहार होने से प्रत्यय मात्र (इयत्) ही ग्रविशष्ट रह जाता है। किम्—वतुप् —की वत् — की इयत्—कियत्। प्रथमा एक० कियान्। वतुप् के 'व्' को च — इय् हो जाता है।

सर्वनाम के अन्त्य वर्ण को 'आकार' आदेश होता है हश्, हश, हक्ष तथा वतुप् परे होने पर प्रावृक्षः तावृक्षः । यावृक्षः । यावृक्षः । यावृक्षः । यावृक्षः । यावृक्षः । यावान्, तावान् ।

विष्वक्, श्रौर देव शब्दों की 'टि' को 'ग्रद्धि' ग्रादेश होता है, जब किन्त्रत्ययान्त श्रञ्च् धातु परे हो —िविष्वद्यङ् (विष्वग् —सर्वत्र श्रञ्चिति गच्छतीति)। यहाँ विष्वक् में 'ग्रक्' मात्र 'टि' है, उसके स्थान में ग्रद्धि ग्रादेश हुग्रा है। संयोगान्त 'च्' का लोप होने पर क्विन्-प्रत्ययान्त होने से अ् (न्) को कुत्व (ङ्) हुग्रा है। इसी प्रकार देवद्रघङ् (देवान् गच्छतीति) रूप जानो।

'सम्' को 'सिम' ब्रादेश होता है जब क्विन् प्रत्ययान्त ब्रञ्च् धातु परे हो अ

१. तीर्थे ये (६।३।८७)।

२. विभाषोदरे (६।३।८८) ।

३. हग्दशवतुषु (६।३।६६) । दक्षे चेति वक्तव्यम् (का०) ।

४. इदंकिमोरीश्की (६।३।६०)।

५. त्रा सर्वनाम्नः (६।३/६१)।

६. विष्वग्देवयोश्च टेरद्रयञ्चतौ वप्रत्यये (६।३।६२)।

७. समः समि (६।३।६३)।

सम्यङ्, सम्यश्वा, सम्यश्वाः । द्वितीया बहु० में समीचः । यहाँ पूर्वपद को दीर्घ हुमा है ।

तिरस् को 'तिरि' भ्रादेश होता है जब क्विन्प्रत्ययान्त भ्रञ्च् धातु जिसके 'भ्र' का लोप न हुम्रा हो, परे हो '—तिर्यङ्, तिर्यञ्चौ, तिर्यञ्चः । द्वितीया बहु •—तिरक्चः । यहाँ 'भ्र' का लोप होने से 'तिरि' भ्रादेश नहीं हुम्रा ।

द्वि, ग्रन्तर् ग्रौर प्रादि निपात से परे ग्रप् (=जल) के 'ग्र' को 'ई' ग्रादेश होता है — द्वीपम् (द्विर्गता ग्रापोऽत्र)। ग्रन्तरीपम् (ग्रन्तर्गता ग्रापोऽत्र)। प्रतीपम् । समीपम् ।

'श्रनु' से परे 'श्रप्' के 'श्र' को 'ऊ' श्रादेश होता है जब समुदाय देशवाची हो के —श्रनूपो देशः (श्रनुगता श्रनुबद्धाः सन्तता श्रापो यत्र)। इन सब उदा-हरणों में 'श्र' समासान्त हुश्रा है जिसके लिए समासान्त प्रकरण देखो।

ग्रन्य शब्द जो विष्ट्यस्त श्रौर तृतीयान्त न हो उसे दुक् (द्) का श्रागम होता है जब श्राशिस्, श्राशा, श्रास्था, श्रास्थित, उत्सुक, ऊति श्रौर राग शब्द उत्तरपद हों। कारक शब्द तथा छ (तिद्धत प्रत्यय) परे होने पर 'श्रन्य' चाहे किसी भी विभिन्त में हो, श्रागम निर्वाध होगा — श्रन्या श्राशीः — श्रन्यदाशीः। श्रन्या श्राशाः — श्रन्यदाशीः। श्रन्य श्रास्थाः श्रन्यदास्था। श्रन्य श्रास्थितः — श्रन्यदास्थितः। श्रन्य उत्सुकः — श्रन्यदुत्सुकः। श्रन्या ऊतिः (— रक्षा) — श्रन्यद्वतिः। श्रन्यो रागः — श्रन्यद्वागः। श्रन्यदाशीः श्रादि सब कर्मधारय समास हैं। पर श्रन्यस्थाशीः, श्रन्येनाशीः — इत्यादि में दुक् न होकर श्रन्यशीः इत्यादि रूप होंगे। श्रन्यः कारकः, श्रन्यस्य कारकः, श्रन्येन कारकः

१. तिरसस्तियंनोपे (६।३।६४)।

२. सहस्य सिद्धाः (६।३।६५)।

३. द्वचन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत् (६।३।६७)।

४. जदनोर्देशे (६।३।६८)।

५. ग्रवष्ट्यतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीरास्थाऽऽस्थितोत्सुकोति-कारक-रागच्छेषु (६।३।६६)।

यहाँ सर्वत्र दुक् होकर अन्यत्कारकः रूप होगा । अन्यस्मिन् भवस् = अन्य-वीयम् । छ । गहादि गरा में अन्य शब्द जानना चाहिए ।

ग्रर्थ शब्द उत्तरपद परे होने पर ग्रन्य को दुक् का ग्रागम विकल्प से होता है<sup>9</sup>—ग्रन्यस्मा द्रदम्—ग्रन्यदर्थम् । ग्रन्यार्थम् ।

कु (ग्रन्थय) को तत्पुरुष समास में ग्रजादि उत्तरपद परें होने पर 'कत्' ग्रादेश होता है?—कुत्सितोऽझ्बः कदद्वः । कुत्सितोऽजः कद्यः । कुत्सितोऽजः कद्यः । कुत्सित्प ग्रन्तम् कदन्तम् (निकम्मा ग्रन्त) । ग्रजादि उत्तरपद न होने पर भी 'कत्त्रमः' (क्तुत्सितास्त्रयः)में कु को कत् होता ही है । इसमें सूत्रकार का ग्रपना प्रयोग प्रमाण है—कत्त्र्यादिभ्यो ढक्ञ (४।२।६५) ।

रथ, वद—इनके उत्तरपद होने पर भी 'कु' को 'कत्' आदेश होता है तत्पुरुष समास में -कुत्सितो रथः =कद्रयः। कुत्सितो वदः =कद्रदः। वदतीति वदः। पचाद्यच्। वदो वदावदो वक्ता—ग्रमर।

'कु' को 'का' ग्रादेश होता है 'पथ' ग्रोर 'ग्रक्ष' उत्तरपद होने पर — कुित्सतः पन्थाः कापथम् । 'ग्र' समासान्त हुन्ना है। ग्रक्ष शब्द से यहाँ कृत-समासान्त ग्रक्षि शब्द तथा स्वतन्त्र प्रकृति ग्रक्ष दोनों का ग्रहण इष्ट है— कुित्सतोऽक्षः — काक्षः । कुित्सते ग्रक्षिणी ग्रस्य काक्षः पुरुषः (बहुवीहि) । पय-शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसकलिङ्ग होता है जब 'पथ' शब्द ग्रव्यय ग्रथवा संख्या से परे हो । इसलिए कापथम् ही न्याय्य है, कापथः नहीं। ग्रमरकोष के व्यथ्वो दुरुवो विषयः कदथ्वा कापथः समाः — इस पाठ में कापथः (विषयः भी) . पुंत्लिङ्ग में रखा है सो प्रामादिक है। काशिका के मुद्रित पाठ में भी कापथः' ऐसा मिलता है।

जब 'कु' का अर्थ ईषत् (थोड़ा) हो तो उत्तरपद परे होने पर 'कु' को 'का' आदेश होता है कि कामधुरम् (कुछ मीठा)। कालवराम्। काम्लम् (कुछ खट्टा)। काजलम् (थोड़ा जल)। कातन्त्रम् (छोटा तन्त्र = शास्त्र)।

१ं. ग्रर्थे विभाषा (६।३।१००)।

२. कोः कत्तत्पुरुषेऽचि (६।३।१०१)।

३. रथवदयोश्च (६।३।१०२)।

४. का पथ्यक्षयोः (६।३।१०४)।

पथ: संख्याव्ययादेः क्लीबतेष्यते (वा०) ।

६. ईषदर्थे (६।३।१०५)।

पुरुषशब्द उत्तरपद परे होने पर 'कु' को 'का' विकल्प से होता है ि → कापुरुषः, (हल्का ग्रोछा ग्रादमी), कुपुरुषः। ईषदर्थ में तो नित्य 'का' ग्रादेश होता है। ईषत्युरुषः = कापुरुषः।

ऊष्म शब्द उत्तरपद परे होने पर 'कु' को 'कव' ग्रादेश विकल्प से होता है, पक्ष में यथाप्राप्त 'कत्' ग्रौर 'का' ग्रादेश भी होते हैं <sup>२</sup>—कवोष्णम् (थोड़ा सा गरम) । कहुष्रणम् । कोष्णम् ।

बहुत करके उपसर्ग को दीर्घ होता है उत्तरपद परे होने पर जब समुदाय मनुष्य-भिन्नार्थवाची हो उच्चपामार्गः (ग्रोषधि विशेष) । प्राकारः (दीवार) । प्रासादः (महल) । ग्रन्यत्र प्रकारः, प्रसादः । प्रतिहारः (द्वार, द्वारपाल), प्रतीहारः (द्वार, द्वारपाल) । प्रतिकारः, प्रतीकारः (उपाय, चिकित्सा) । प्रतिरोधः, प्रतीरोधः । प्रतिवेशः, प्रतीवेशः (पड़ोस) । ग्रनुबन्धः, ग्रनूबन्धः । पर कहीं दीर्घ होता हो नहीं प्रसेवः (थैला) । प्रसारः (फैलाव) ।

इगन्त उपसर्ग को 'काश' उत्तरपद होने पर दीर्घ होता है --- नीकाश: । प्रतीकाश: (सहश) । बीकाश: । ग्रमर का पाठ भी है --- निमसंकाशनीकाश- प्रतीकाशोपमादय: ।

क्विबन्त नह्, वृत्, वृष्, व्यध्, रुच्, सह्, तन् के उत्तरपद परे होने पर पूर्वपद को दीर्घ होता है — नह् — उपानत् (ज्ञता), परीएत् (चेरा प्रथवा घिरी हुई वस्तु, रथ का बक्सा)। वृत् — नीवृत् (जनपद, देश)। उपावृत् (लौटना)। वृष् — प्रावृट् (बरसात)। उपावृट् ()। व्यष् — मर्मावित् (मर्मी को बींघने वाला)। यहाँ व्यध् को सम्प्रसारएा भी हुग्रा है। रुच् — नीरक् (ग्रत्यन्त चमकने वाला)। सह् — ऋतीषट् (ऋति — दुःख को सहने वाला)। तन् — परीतत्। यहाँ तन् के ग्रनुनासिक का लोप भी होता है।

कोटरावसम्, मिश्रकावसम्, सारिकावसम्, प्रश्ननागिरिः, मञ्जनागिरिः,

१. विभाषा पुरुषे (६।३।१०६)।

२. कवं चोष्एो (६।३।१०७) ।

३. उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम् (६।३।१२२) ।

४. इकः काशे (६।३।१२३)।

नहि-वृति-वृषि-व्यधि-रुचि-सहि-तिनिषु क्वौ (६।३।११६) ।

लोहितागिरिः श्रादि वनविशेष तथा पर्वतिविशेष की संज्ञाश्रों में पूर्वपद को दीर्घ होता है। <sup>9</sup>

विश्व शब्द को दीर्घ होता है नर शब्द उत्तरपद परे होने पर जब समुदाय संज्ञा हो<sup>२</sup>—विश्वानरः, जिसके पुत्र को वैश्वानिशः कहेंगे। इसी प्रकार विश्व को दीर्घ होता है मित्र शब्द उत्तरपद होने पर जब समुदाय ऋषि का नाम हो<sup>3</sup>—कौशिको विश्वामित्रः (कुशिक गोत्रापत्य विश्वामित्र ऋषि)। अन्यत्र विश्वमित्रो माएवकः, विश्वमित्र नाम का लड़का।

श्रन्यत्र विशेष-विहित न होने पर भी दीर्घ देखा जाता है, वह शिष्ट प्रयोगों से जानना । यथा—केशाकेशि (बहुवीहि, इच्-समासान्त होने से श्रन्थय)। कचाकचि। जलाषाट् (जलानि सहते)। नरक एव नारकः। पुरुष एव पूरुषः। मयूरव्यंसकादि तत्पुरुष। इष्टंच पूर्तंच = इष्टापूर्ते (द्वन्द्व)। इष्टंच बहिश्च = इष्टाबहिष्षी (द्वन्द्व)।

व्वादन्तः, व्वादंष्ट्रः, व्वाकर्गः, व्वापुच्छः, व्वापदः — इन बहुव्रीहि समासों में भी पूर्वपद को (नलोप के पदचात्) दीर्घ हो जाता है। तत्पुरुष में यह विधि नहीं होगी।

### तत्पुरुषसमासाश्रित लिङ्ग

तत्पुरुष समास उत्तरपदार्थ प्रधान होता है, ग्रतः उत्तरपद का जो लिङ्ग है वही समास का हो यह प्राप्त ही है इसमें कुछ नया विधान नहीं करना—
नगरस्य पन्थाः—नगरपथः । ग्रामवाटिका । नेत्रकौमुदी । (नेत्रयोः कौमुदी) ।
पर जो एकदेशी श्रर्घपिप्पली ग्रादि पूर्वपदार्थप्रधान तत्पुरुष है उसके लिए
नया वचन सार्थक होता है । श्रष्ठ पिष्पल्याः — श्रर्घपिष्पली—यहाँ ग्रधं

१. वनगिर्योः संज्ञायां कोटर-किंशुलुकादीनाम् (६।३।११७) ।

२. नरे संज्ञायाम् (६।३।१२६)।

३. मित्रे चर्षो (६।३।१३०)।

४. ग्रन्येषामपि दृश्यते (६।३।१३७)।

प्र. ऋष्टनः संज्ञायाम् (६।३।१२५)।

६. परविल्लङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः (२।४।२६)।

नपुंसकलिङ्ग है। वह पूर्वपद है। पिप्पली उत्तरपद है। उसी के लिङ्ग के अनुसार समास स्त्रीलिङ्ग हुग्रा। पूर्वः कायस्य = पूर्वकायः। ग्रपरकायः।

परन्तु तद्धितार्थं विषयक द्विगु पश्चकपालः (पुरोडाशः) । प्राप्तो जीविकां = प्राप्तजीविकः । ग्रापन्नो जीविकाम् = ग्रापन्नजीविकः । ग्रलं कुमार्ये = ग्रलंकु-मारिः । निष्कान्तः कौशाम्ब्याः =िनष्कौशाम्बः । इनमें पूर्वपद के श्रनुसार समास का लिङ्ग होता है । १

कृतसमासान्त रात्र, ग्रह्ल, ग्रह—इन उत्तरपदों वाले समास पुँ लिल क्न होते हैं?—ग्रहोरात्रः (=ग्रहानि च रात्रयश्च)। षष्टिश्च ह वै त्रीिए च श्वतानि संवत्सरस्याहोरात्राः (ऐ० न्ना० ३।१२)। 'रात्रान्त' के पुँ लिल क्न होने का नियम है, समाहार का नहीं, सो यहाँ इतरेतर द्वन्द्व में भी पुँ लिल क्न हुग्ना। रात्रेः पूर्वमागः—पूर्वरात्रः। पूर्वम् ग्रह्लः = पूर्वाह्वः। ग्रथराह्वः। ग्रथराह्वः। एकं च तदहश्च एकाहः। द्वे ग्रहनी समाहृते = व्यवहः। त्रयहः। सप्त ग्रहानि समाहृतानि = सप्ताहः—ये पुँ लिल क्न ही होते हैं। पर पूर्ण्याह्नस्, सुद्धिनाहस्—ये नपुंसकलिक्न ही होते हैं। 3

कृतसमासान्त रात्र शब्द नपुंसक होता है जब इससे पूर्व संख्या हो<sup>४</sup>—-द्विरात्रस्(द्विगु)। त्रिरात्रस् । गरारात्रस् (गरानां बह्वीनां रात्रीराां समाहारः) ।

ग्रपथ---यह नव् समास नपुंसक होता है --- ग्रपथम् । पर ग्रपस्थाः --यह नञ्ततपुरुष पुँत्लिङ्ग होता है ।

श्रधंम् ऋचः = ग्रधंचंः, श्रधंचंय् - इत्यादि तत्पुरुष तथा ग्रसमस्त शब्द तीर्थं, ग्राश्रम, देह, ग्रङ्कुश, ध्वज इत्यादि पुंल्लिङ्ग तथा नपुंसक लिङ्ग दोनों होते हैं। ६

संख्या ग्रीर ग्रव्यय से परे कृतसमासान्त 'पथ' नपुंसक होता है --

द्विगुप्राप्तापन्नालंपूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेघो वक्तव्यः (वा०) ।

२. रात्राह्माहाः पुंसि (२।४।२६)।

३. पुण्यसुदिनाम्यामह्नः क्लीबतेष्यते (वा०)।

४. संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् (वा०)।

प्र. ग्रपथं नपुंसकम् (२।४।३०)।

६. ग्रर्धर्चाः पुंसि च (२।४।३१)।

७. पथ: संख्याव्ययादेः क्लीबतेष्यते (वा०)।

चतुष्पथम् (चतुर्णां पथां समाहारः)। विषथम् (विरुद्धः पन्थाः)। प्रादितत्पुरुषः।

उपजा शब्दान्त तथा उपक्रम शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसकलिङ्ग होता है जब वक्ता को यह कहना अभिप्रेत हो कि जो उपक्रम्यमाएए (जिसका प्रारम्भ किया गया है) अथवा जो उपज्ञायमान (जिसे जाना गया है) है वह पहली बार ऐसा हुआ है। विपाल-युपक्रमकालकं व्याकरएएए (पाणिनरुपज्ञम् पाणिनयुप्तम्), व्याकरएश्शास्त्र जिसमें काल का निरूपए। नहीं उसे पहले-पहल पाणिनि ने जाना। नन्दोपक्रमं द्रोएः (नन्दस्योपक्रमः) नन्द राजा ने पहले-पहल द्रोए। नामक माप का प्रारम्भ किया। लोकेऽभूद् यदुपक्रमं तीजन्यजन्य यशः (मिललनाथ)। यस्योपज्ञा चदुपज्ञम्। त्वदुपक्रमं तीजन्यजन्य यशः (मिललनाथ)। यस्योपज्ञा चदुपज्ञम्। त्वदुपक्रमं तीजन्यजन्य विविधा होगी तो समास नपुंसकलिङ्ग नहीं होगा—देवदत्तोपक्रमो रथः (देवदत्त से बनाया गया रथ)। यज्ञवत्त्रोपक्रो रथः।

छायान्त तत्पुरुष नपुसक होता है यदि पूर्वपदार्थ बहुत हो । इक्षूणां छाया = इसुच्छायम् (ईलों की छाया) । कुड्यस्यच्छाया = कुड्यच्छाया । यहां पूर्वपदार्थ एक ही है ग्रतः नपुसक नहीं हुग्रा ।

सभाशब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है यदि पूर्वपद राजन् का पर्याय हो। राजन् न हो श्रौर न ही राजिवशेष-वाची हो, श्रथवा रक्षस्, पिशाच श्रादि (श्रमनुष्य-वाचक) हो — ईश्वरसमम्। इनसमस्। नृपितसमम्। परन्तु राजसभा। चन्द्रगुप्तसभा। रक्षःसमम्। पिशाचसमम्। यहाँ सब में सभा का श्रर्थं शाला है।

ऐसा सभा शब्द जिसका अर्थ 'शाला' नहीं, 'समुदाय' है, तदन्त तत्पुरुष नपुंसक होता है के स्त्रीसभं याति (स्त्रीसमुदाय जा रहा है)। दासीसभम् । शाला अर्थ होने पर नपुंसक नहीं होगा—धर्मसभा = धर्मशाला। ये पष्ठी-समास हैं।

सेना, सुरा, छाया, शाला, निशा—इन शब्दों के उत्तरपद होते हुए तत्पुरुष समास विकल्प से नपुंसक होता है। प्र कुरुसेना, कुरुसेनम्। यवसुरा,

१. उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम् (२।४।२१) ।

२. छाया बाहुल्ये (२।४।२२)।

३. सभा राजाऽमनुष्यपूर्वा (२।४।२३)।

४. श्रशाला च (२।४।२४)।

विभाषा सेना-सुरा-च्छाया-शाला-निशानाम् (२।४।२५) ।

यवसुरम् । कृड्यच्छाया, कृड्यच्छायम् स्वीवार की छाया । विद्याशाला, विद्याशालम् । क्विनशा, क्विनशम् स्कृत्तों की रात । क्विनशा श्रथवा क्विनशम् कृष्ण चतुर्दशी का नाम है जिसमें कृत्ते कुछ नहीं खाते । ऐसी प्रसिद्धि है ।

#### समासान्त

तद्धित प्रकरण में सूत्रकार ने कुछ ऐसे तदि तों का विघान किया है जो समास अथवा समास के उत्तरपद का अवयव बनते हैं और समासार्थ में कुछ भी विशेष नहीं करते। समासान्त प्रत्यय चूंकि समास का अवयब हैं इसी लिए उनसे पूर्व जो अव्ययीभाव, दिगु, तत्पुरुष आदि संज्ञाएँ होती हैं वे अक्षत बनी रहती हैं। द्वन्द्व व तत्पुरुष में समासान्त होने पर जो उत्तरपद का लिङ्ग है वही रहता है। इन्हें हमने तदित प्रकरण में न रखकर समास प्रकरण में स्थान दिया है, ऐसा ही कौमुदीकार ने किया है। हम यहाँ तत्पुरुष समास के समासान्त प्रत्ययों का निर्देश करते हैं—

संस्था-प्रव्यय ग्रादि तथा ग्रङ्गुलि-ग्रन्त तत्पुरुष समास से ग्रन् समासान्त होता है - द्वे ग्रङ्गुली प्रमास्यमस्य द्व्यङ्गुलं दार (दो उँगल चौड़ी लकड़ी)। यह तद्वितार्थ में द्विगु है ग्रीर द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा है। निर्गतमङ्गुलिम्यो निरङ्गुलम्। यह प्रादि तत्पुरुष है।

ग्रहन्, सर्वं, एकदेशवाची पूर्वं, ग्रपरं, मध्य ग्रादि, संख्यात शब्द ग्रीर पुण्य—इनसे परे रात्रि शब्दान्त तत्पुरुष को ग्रच् समासान्त होता है, संख्या ग्रीर ग्रव्यय से परे भी न्याहरूच रात्रिश्च ग्रहोरात्रः (समाहार द्वन्द्व)। सर्वरात्रः । पूर्वरात्रः । ग्रवररात्रः । मध्यरात्रः । संख्याता चासौ रात्रिश्च —संख्यातरात्रः । पुण्यरात्रः । पञ्चरात्रम् (पञ्चानां रात्रीणां समाहारः)। ग्रातिरात्रः (यज्ञविशेष) —ग्रातिक्रान्तो रात्रिम् इति । संख्यापूर्वं रात्र शब्द नपुसक होता है, ग्रतः द्विरात्रम्, पञ्चरात्रम् ग्रादि (समाहार ग्रर्थं में) नपुसक होते हैं ।

राजन्, ग्रहन्, सिल—इन उत्तरपद वाले तत्पुरुष समास से टच् समा-सान्त प्रत्यय होता है $^3$ , ग्रौर 'टि' का लोप (ग्रन्, इ का लोप) हो जाता है—

१. तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः (५।४।८६) ।

२. ग्रहः सर्वेकदेश-संख्यात-पृण्याच्च रात्रेः (४।४।८७) ।

३. राजाऽहःसिखम्यष्टच् (४।४।६१) ।

राजराजः (=कुबेर)। महाराजः। धर्मराजः। परमाहः। उत्तमाहः। द्वे ग्रहनी समाहृते द्वधहः (द्विगु)। त्रीण्यहानि समाहृतानि त्र्यहः। सप्ताहः। राजसखः (राज्ञः सखा)। बहुत्रीहि में टच् न होकर राजसखा ऐसा रूप होगा।

सर्व, एकदेशवाची पूर्व, अपर, मध्यादि, संख्याता, संख्यावाची तथा अव्यय से परे जो अहन् शब्द उसे अह्न आदेश होता है जब उससे परे टच् समासान्त हो ।—सर्वं च तद् अहश्च सर्वाह्यः । पूर्वम् अह्नः —पूर्वाह्यः । मध्यम् अह्नः —मध्याह्नः । संख्याताह्नः । द्वयोर् अह्नोर्भवः — द्वयहः । त्रिष्वहःसु भवः — श्यह्नः । यहाँ द्विगु के निमित्तभूत तद्वित प्रत्यय अग् का लुक् हो जाता है । अहर् अतिकान्तः — अत्यक्षः । निर्गतोऽह्नः —निरह्नः ।

संख्या से परे ग्रहन् के विषय में यह विधि नहीं होती यदि समास का वाच्य समाहार हो ने—हे ग्रहनी समाहते (इयोरह्नोः समाहारः) इशहः। जीएा ग्रहानि समाहतानि (त्रयागामह्नां समाहारः) = त्र्यहः। चतुरहः। पश्चाहः। सप्ताहः। यह सब पुँल्लिङ्ग हैं। पुण्य शब्द से, तथा एक शब्द से परे भी ग्रहन् को 'श्रह्न' नहीं होता—पुण्याहम् (नपुं०)। एकाहः। (पुं०)।

'मुख्य' भ्रथं में प्रयुक्त जो उरस् शब्द तदन्त तत्पृष्ठ से टच् समासान्त होता है — ग्रश्वानाम् उर (इव) भ्रश्वोरसम् । समासान्त होने पर द्वन्द व तत्पुष्ठ में जो लिङ्ग उत्तरपद का होता है वही रहता है । उरस् नपुं० है, समासान्त भ्रम् होने पर भी भ्रश्वोरसम् नपुं० ही रहा— इदमश्वोरसम् = ग्रय-मुत्कृष्टोऽश्वः । वनमालोरसं दिव्यं तयन्तिमव भास्करम् (हरिवंश, २।४४।३२) । उत्कृष्टां दिव्यां वनमालाम् इत्यर्थः । यहाँ भी समासान्त होने पर उरस् का जो लिङ्ग (नपुं०) है वही रहा ।

ग्रनस्, ग्रश्मन्, ग्रयस्, सरस्—इनके उत्तरपद होने पर तत्पुरुष समास से टच् समासान्त होता है जब समासार्थं जाति हो ग्रथवा संज्ञा हो ४—— उपानसम् (जाति)। महानसम् (संज्ञा—रसवती—रसोई)। ग्रमृताश्मः(जाति)।

१ श्रह्मोऽह्म एतेभ्यः (प्राप्ताद्य) । यहाँ 'एतेभ्यः' यह सर्वनाम संख्या, अव्यय, सर्व एकदेश आदि पूर्व सूत्रों में पढ़े हुए शब्दों का परामर्शक है ।

२. ंन संख्यादेः समाहारे (५।४।८६) ।

३. अग्राख्यायामुरसः (५।४।६३)।

४. ग्रनोऽश्माऽयस्सरसां जातिसंज्ञयोः (४।४।९४) ।

पिण्डाइमः (संज्ञा) । कालायसम् (जाति = फौलाद) । लोहितायसम् (संज्ञा तांबा) । मण्डूकसरसम् (जाति) । ग्रमृतसरसम् (संज्ञा,पंजाब में नगर विशेष) ।

गो शब्दान्त तत्पुरुष से टच् प्रत्यय होता है, जब उस तत्पुरुष में तिद्धित प्रत्यय का लुक् न हुग्रा हो 3—परमगवः (उत्तम बैल)। जरद्गवः (बूढ़ा बैल)। पञ्चगवम् (पञ्चानां गवां समाहारः)। सुरागां गौः वाक् = सुरगवी (स्त्रीत्व-विवक्षा में टच् प्रत्यय के कारण डीप् हुग्रा) = देववाणी = संस्कृत । बाह्मण-गवी = बाह्मण की गौ। स्त्रीगवी। पुंगवः।

ग्राम, कौट से परे जो तक्षन् शब्द तदन्त तत्पुरुष से टच् समासान्त होता है - - ग्रामतक्षः - जो तक्षा (तरखान) बहुतों का साधारएगतया काम करता है। टच् परे रहते 'टि' (ग्रन्) का लोप होता है। कौटतक्षः। कृद्यां मवः = कौटः, जो तक्षा स्वतन्त्रतया ग्रपना काम करता है, किसी के ग्रधीन नहीं है। ग्रन्थत्र टच् नहीं होता - राजस्तक्षा = राजतक्षा।

स्रति (प्रादि) पूर्वपद होने पर श्वन् शब्दान्त तत्पुरुष से टच् समासान्त होता है — स्रतिश्वा बराहः । स्रतिकान्तः श्वानम् स्रतिश्वः, सूत्रप जो कुत्ते से स्रागे निकल गया है (स्रधिक तेज दौड़ता है) । स्रतिश्वः सेवकः । स्रतिश्वी सेवा । सेवा स्रतिनीच कर्म है ।

नौ शब्दान्त द्विगु से टच् समासान्त होता है अ हे नावौ समाहते = दिनावम् । त्रिनावम् (तिसृगां नावां समाहारः) । द्विनावमनः । पश्वनाविष्रयः । यहां धन, प्रिय उत्तरपद होने परे पूर्व द्वि नौ, पश्व नौ, की द्विगु संज्ञा है ।

एकदेशी 'म्रर्थ नी' समास से भी टच् समासान्त होता है। प्रधं नावः == म्रथंनावस् । यहाँ उत्तरपद के म्रनुसार स्त्रीलिङ्ग नहीं होता । द्वि, त्रि शब्द से परे जो उत्तरपद म्रञ्जलि तदन्त तत्पुरुष (द्विगु) से टच् समासान्त होता है दि द्वावञ्जली समाहृतौ द्वावञ्जलम् । त्रयोऽञ्जलयः समाहृताः = म्यञ्जलम् ।

जनपद विशेषवाची पूर्वपद होने पर ब्रह्मन् शब्दान्त तत्पुरुष से टच् समा-

१. गोरतद्धित-लुकि (५।४।६२)।

२. ग्रामकौटाम्यां तक्ष्णः (५।४।६५) ।

३. अते: शुनः (५।४।६६<sup>)</sup> ।

४. नावो द्विगोः (५।४।६६) ।

पू. ग्रधींच्च (५।४।१००)।

६. द्वित्रिम्यामञ्जलेः (५।४।१०२)।

सान्त होता है, यदि 'उस जनपद का वासी ब्राह्मण' समास से इस अर्थ की प्रतीति हो न सुराष्ट्रेषु ब्रह्मा (=ब्राह्मणः)=सुराष्ट्रब्रह्मः ।

कु, महत् से परे जो ब्रह्मन् शब्द तदन्त तत्पृष्ठष से टच् विकल्प से होता है - कृतिसतो ब्रह्मा (= ब्राह्मग्ः) = कृब्रह्मः । कृब्रह्मा । महान् ब्रह्मा = महा-ब्रह्मः, महाब्रह्मा ।

ऋच्, पुर्, ग्रप्, घुर्, पथिन्—इनके उत्तरपद होने पर समास-मात्र से 'ग्र' समासान्त होता है 3—ग्रधंम् ऋचः = ग्रधंचः । (तत्पुरुष) । बह्वृचः । ग्रनुचः । बह्वृचो बाह्यणः, जो बाह्यण ऋग्वेदीय शाखाष्ट्यायी है । ग्रनुचो माणवकः, ब्रह्मचारी जिसने ग्रभी ऋक्पाठ नहीं किया है । ये बहुत्रीहि समास हैं । शिवस्य पूः (स्त्री०) शिवपुरम् (नपुसक) । विमलापं सरः (विमला ग्रापो-ऽत्रेति, बहुत्रीहि) । द्वीपम् (द्विगंता ग्रापोऽत्रेति, बहुत्रीहि) । निरपादच सुदुःखा-दच मार्गा दुःखमतो वनम्(रा० २।२८।१०) । निर्गता ग्राप एम्य इति निरपाः । ग्रध्यरपुरां धमंराजो विवक्षते (= वोद्यमिच्छति) (माघ) । ग्रध्यरस्य यूः ताम् । 'ग्र' समासान्त, टाप् । विपुरो वा (बौ० घ० २।१०।१७।४) । विगता धूर् यस्य (बहु०), मृतमायंः जिसकी पत्नी मर गई है (ग्रौर जो दूसरी पत्नी ग्रह्ण करने में ग्रसमर्थ है) । कोघोद्धरः—कोधेन उद्धरः—उत्कान्तो धुरम् । राज्यस्य यूः = राज्यपुरा ('ग्र' समासान्त + टाप्) । राजपथः । महापथः । घण्टापथः । चतुष्टपथम् (चौरास्ता) ।

क्षेप — निन्दा की प्रतीति होने पर किम् शब्द का समर्थ सुबन्त के साथ जो तत्पुरुष समास होता है वहाँ जो भी समासान्त पूर्वकथित नियमों के अनुसार प्राप्त होता है वह नहीं होता — किराजा यो न रक्षति । किसखा योऽभि-इह्यति । वह कुत्सित मित्र है (वह क्या मित्र है) जो हानि पहुँचाने की इच्छा करता है । किगीयों न वहति, वह कुत्सित बैल है (वह क्या बैल है) जो ढोता नहीं ।

पूजनवाची पूर्वपद सु, ग्रति होने पर तत्पुरुष समास से जो समासान्त प्राप्त होता है शास्त्र उसका प्रतिषेध करता है<sup>थ</sup>—सुराजा । श्रतिराजा ।

१. ब्रह्मगो जानपदाख्यायाम् (४।४।१०४)।

२. कुमहद्म्यामन्यतरस्याम् (४।४।१०५)।

३. ऋक्-पूरब्धू-पथामानक्षे (५।४।७४)।

४. किमः क्षेपे (५।४।७०)।

४. न पूजनात् (४।४।६१)।

सुगौ: । म्रातिगौ: । यहाँ टच् नहीं हुग्रा । सु म्राति से भिन्न पूजनवाची पूर्व-पद होने पर समासान्त होगा—परमराजः ।

नत्र् तत्पुरुष से जो समासान्त प्राप्त होता है, वह नहीं होता—ग्रराजा।
ग्रसला। ग्रगौः। यहाँ टच् नहीं हुग्रा।

नज् पूर्वक पथिन् शब्दान्त तत्पुरुष से शास्त्रान्तर से विहित समासान्त विकल्प से होता है—ग्रपथम् (नपुंसक)। ग्रपन्थाः। ग्रपथानि गाहते मूढः (काशिका)। सुजनो हि पथा याति नाऽपथा। यहाँ पक्ष में 'ग्र' समासान्त हुन्ना है।

ब्रह्मन् ग्रीर हस्तिन् से परे जो वर्चस् शब्द तदन्त तत्पुरुष समास से श्रच् समासान्त होता है—ब्रह्मशो वर्चः = ब्रह्मवर्चसम् । हस्तिनो वर्चः = हस्तिवर्च-सम् । पुरुषस्याऽयुः = पुरुषायुषम्, पुरुष की ग्रायु । श्रातायुर्वे पुरुषः । हे प्रायुषी समाहृते द्यायुषम् । त्रीण्यायूषि समाहृतानि = त्र्यायुषम् — ये द्विगु भी ग्रच्-प्रत्ययान्त निपातन किए हैं ।

म्रव, सम्, ग्रन्थ—इन से परे जो तमस् शब्द तदन्त तत्पुरुष से ग्रच् समासान्त होता है— श्रवहीनं तमः = श्रवतमसम् (घटा हुग्रा ग्रन्थेरा)। सन्ततं तमः = सन्तमसम् (फैला हुग्रा ग्रन्थेरा)। ग्रन्थं च तत् तमश्च = श्रन्थतमसम् (ग्रन्था करने वाला ग्रन्थकार, घना ग्रन्थेरा)।

श्वस् शब्द से परे जो वसीयस्, श्रेयस् शब्द, तदन्त तत्पुरुष से श्रच् समासान्त होता है—श्वोवसीयसम् । श्वःश्रेयसम् । दोनों का 'शोभनं श्रेयः' यही ग्रर्थ है । श्राशीर्वाद विषय में इसका प्रयोग होता है । श्वः श्रेयसं ते भूयात् । निःश्रेयसम् — निश्चितं श्रेयः । यह भी ग्रचतुरविचतुरसुचतुर— सूत्र में ग्रच् प्रत्ययान्त निपातन किया है ।

श्रनु, श्रव, तप्त—इनसे परे जो रहम् शब्द तदन्त तत्पुरुष से श्रच् समा-सान्त होता है - श्रनुगतं रहः = श्रनुरहसम् । श्रवहीनं रहः = श्रवरहसम् ।

१. ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः (५।४।७८) ।

२. श्रचतुरविचतुर—सूत्र से पुरुषायुषम्, द्यायुषम्, त्र्यायुषम्—निपातन किये हैं ।

३. श्रवसमन्धेम्यस्तमसः (५।४।७६)।

४. इवसो वसीयः श्रेयसः (५।४।८०) ।

निःश्रेयसम्—यह ग्रचतुरिवचतुर—सूत्र से निपातन किया है।

६. ग्रन्ववतप्ताद् रहसः (४।४।५१) ।

दोनों प्रादि समास हैं। तप्तं च तद् रहश्च = तप्तरहसम्, ग्रत्यन्त रहस्य, जो दूसरे से जाना नहीं जा सकता। यह कर्मधारय है।

जातोक्ष, महोक्ष, वृद्धोक्ष—ये कर्मघारय ग्रच् प्रत्ययान्त निपातन किये हैं। जात उक्षा — जातोक्षः (टिलोपः)। महान् उक्षा — महोक्षः। वृद्ध उक्षा — वृद्धोक्षः। 'उक्षन्' बैल को कहते हैं।

# बहुत्रीहि समास

जहाँ कोई दूसरा समास बिहित न हो वहाँ बहुवीहि समास होता है। जब दो वा दो से अधिक प्रथमान्त पद मिलकर (एक पद होकर) किसी अन्य, उनसे बिहर्मूत पद के अर्थ को विशिष्ट करें तो वह बहुवीहि समास होता है। वे दो वा दो से अधिक पद उपसर्जन (गौरा) होते हैं, अन्य पदार्थ ही प्रधान होता है, उसी का क्रिया में अन्वय होता है। अवतः सर्वोपसर्जनो बहुवीहिः ऐसा कहा जाता है। अन्य पदार्थ प्रथमा विभिन्त को छोड़ द्वितीयादि किसी एक विभिन्त से कहा जाता है। अथमान्तों का बहुवीहि समास होता है ऐसा कहने से बहुवीहि प्रायः समानाधिकरण पदों का ही होता है ऐसा समकना चाहिए। बहुत स्थलों में यह समास मत्वर्थ (मतुप् प्रत्यय के अर्थ) में देखा जाता है। ऐसा होने पर भी भूमा (बहुत्व) निन्दा, प्रशंसा नित्ययोग आदि मत्वर्थीय प्रत्ययों से छोतित अर्थों की बहुवीहि समास से प्रतीति नहीं होती। आतपवन्ति शिखराणि हिमवतः, यहां आतपवन्ति— 'नित्य आतप वाले' इस अर्थ की सातपानि (बहुवीहि) से प्रतीति नहीं होती। बहुवीहि में सब पद उपसर्जन होने से उपसर्जनं पूर्वम् अर्थात् उपसर्जन का पूर्व निपात होता है

१. उपसर्गादघ्वनः (५।४।८५)।

२. जातोक्ष ग्रादि कर्मघारय ग्रचतुरविचतुरसुचतुर—सूत्र से निपातन किये हैं।

३. शेषो बहुव्रीहिः (२।२।२३) ।

४. अनेकमन्यपदार्थे (२।२।२४) ।

यह व्यवस्था नहीं बनती। इसलिए पूर्व निपात की व्यवस्था यूँ की जाती है—विशेषरा, निष्ठान्त (क्त, क्तवतु) ग्रौर सप्तम्यन्त पद (जो कहीं-कहीं मिलेगा) बहुवीहि में पहले रखे जाते हैं। <sup>9</sup> उदाहरग्--(विशेषग्)---बहुवीहिः परुषः (बहवो व्रीहयो यस्य । बहूदको ग्रामः । कृञधनः । महात्मा रावराः। महान् ग्रात्मा शरीरम् ग्रस्य, महाकाय इत्यर्थः । चतुराननो ब्रह्मा । चत्वारि म्राननानि यस्य सः । हृदयहारिचरितः = हृदयहारि चरितम् भ्रस्य । चित्रा गावो यस्य स चित्रगुः, चितकबरी गौग्रों वाला । पीते श्रम्बरे यस्य स पीता-म्बरो विष्णुः । यहाँ 'ग्रम्बर' से दिवचन ही युक्त है, बहुवचन नहीं, कारण कि इस देश में दो वस्त्र (परिधानीय शाटक – धोती तथा ग्रन्तरीय = चादर) ही पहिरने की प्रथा थी। वीरपुरुषको ग्रामः, वीराः पुरुषा अत्र । कप्। कप् के बिना भी 'वीरपुरुषः' ऐसा भी कह सकते हैं, पर कप् से बहुन्नीहि की स्फुट प्रतीति हो जाती है। कप् तत्पुरुष से होता नहीं। (निष्ठान्त)—प्राप्त-मुदकं यं ग्रामं स प्राप्तोदको ग्रामः (जिस गाँव को नहर ग्रादि का पानी पहुँच गया है)। अन्य पदार्थ के प्रधान होने से बहुवीहि का लिङ्ग व वचन वही होता है जो उसके वाच्य ग्रन्यपदार्थ का। यहाँ 'ग्राम' के पुं० एक० होने से प्राप्तोदकः भी पुं • एक • हुग्रा । ऊढो रथो येन स ऊढरथोऽनड्वान् (बैल जिसने रथ खींचा है) । उपहृतः पशुर्यस्मै स उपहृतपशू रुद्रः (रुद्र जिसे पशुयाग में पशु भेंट किया गया है)। उद्धृत स्रोदनो यस्याः सा उद्धृतौदना स्थाली (पाक भाजन) (बटलोही) जिसमें से भात निकाल लिया गया है। यहाँ प्राप्त भ्रादि निष्ठान्त पदों का पूर्वनिपात हुम्रा है।

समानाधिकरण बहुवीहि के ग्रन्य उदाहरण — धर्म ग्रातमा स्वभावोऽस्य धर्मात्मा । प्राणांश्चारित्रकवचान् धारयन्ति वरस्त्रियः (भा० ३।२७५२) । चारित्रं कवचं येषां तान्, (जिनका) चरित्र ही प्राणों के लिये कवचस्थानीय है, ग्रर्थात् रक्षक है । लोकायतिकः, लोक इहलोक एव ग्रायतिर् उत्तरकालः परलोको यस्य सः, नास्तिक इत्यर्थः = नास्तिक, जिसके लिए यह लोक ही परलोक है । यहाँ कप् समासान्त हुग्रा है । ग्रा-लोल-नोल-कृटिला-ऽलका कन्यका (ग्रालोला ईषद् लोला नीलाः कृटिला ग्रलका यस्याः सा (ग्रनेकपद बहु०)। सप्तर्षि-पूर्वाः परमर्षयश्च (कुमार० )। सप्तर्षयः पूर्वे येषां ते । बहुत्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा का 'न बहुत्रीहौं' (१।१।२६)

सप्तमी-विशेषगो बहुत्रीहौ (२।२।३५) । निष्ठा (२।२।३६) ।

से जस् के स्थान में 'शी' (ई) नहीं हुग्रा। ग्रतः सप्तर्षिपूर्वाः रूप<sup>,</sup> हुग्ना, न कि 'सप्तर्षिपूर्वे' । विशारदः = विगतं शारदत्वम् = ग्रभिनवत्वम् = ग्रप्रतिभत्वं यस्य सः, जिसका नयापन अर्थात् प्रतिभाशून्यता नष्ट हो गई है, चतुर। महाप्राज्ञः - महत् प्राज्ञत्वम् ग्रस्य । यहाँ 'शारद' तथा 'प्राज्ञ' भावप्रधान निर्देश हैं। पितरो यमराजानः, यमो राजा येषाम्। बहुवीहि होने से टच् समासान्त नहीं हुन्ना । वह तत्पुरुष में होता है । 'शशमात्रः' (भट्टि॰ शशस्य मात्रा इव मात्राऽल्पपरिमाणम् ग्रस्य । नायं राजा, राजमात्रोऽयम् । राज्ञः मात्रा परिच्छद इव परिच्छदोऽस्य राजमात्रः। यहाँ मात्रा का स्रथं 'परिच्छद' है। छत्त्र, चामर, सेना, परिजन ग्रादि वैभव की उपलक्षक सामग्री को परिच्छद कहते हैं। सायमादि प्रातरन्तम् एकं कर्म। सायम् ग्रादिर् यस्य तत् । प्रातर् प्रन्तो यस्य तत् । ऋभवो नाम मनुष्य-प्रकृतयो देवाः । मनुष्यः प्रकृतिरुद्भवस्थानं येषां ते मनुष्यप्रकृतयः । ऋभू नाम के देवता मनुष्यों से बने देव हैं । ग्रमुष्मिन्नवकाशे हस्तदक्षिणः (पन्थाः) ग्रहीतव्योऽमुष्मिन्हस्तवाम इति (भाष्य) । दक्षिएो हस्तोऽस्य (संनिहितः) इति हस्तदक्षिएः । भाष्यकार-वचन-प्रामाण्य से सर्वनाम दक्षिए। का परनिपात साधु है । न त्वं प्रतिबलक्षेणां गन्धवरिंगां यशस्विनाम् (भा० विराट० २१।२६) । नायं प्रतिबलो मीर राक्षसा-पसदो मम । सोढुं युधि परिस्पन्दमथवा सर्वराक्षसाः (भा० ग्रादि० १५४।८) । प्रतिरूपं बलमस्य । तुल्यबल इत्यर्थः । ग्राश्रितानां मृतौ स्वामिसेवायां धर्म-सेवने । पुत्त्रस्योत्पादने चैव न सन्ति प्रतिहस्तकाः (याज्ञ० २।३३) ॥ प्रतिरूपो हस्तोऽवलम्बनरूपोऽस्य इति प्रतिहस्तकः प्रतिनिधिः । कप् । उदयानोदके ग्रामे बाह्मासो वृषलीपतिः (बौ० घ० २।३।६।३२) । उदपानं कूपः । तत्स्थमेव उदकं यत्र । यहाँ समासरूप एकपद से भी ग्रवधारण (= नियम) का बोध होता है। जैसे ग्रब्भक्षः, वायुभक्षः में।

कुछेक ऐसे 'म्राहिताग्नि' इत्यादि बहुवीहि समास हैं जिनमें निष्ठान्त का परितपात भी होता है—म्राहिताग्निः, म्रग्न्याहितः (म्राहितोऽग्नियेंन) । बाग्यतः, यतवाक् । वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः (रा०१।२१४)। तिष्ठ-त्यहःशेषं वाग्यतः (गो० गृ०२।१०।४५), बाकी दिन चुप रहता है । ब्रह्माञ्ज्जिकतः, कृतब्रह्माञ्ज्जिलः, स्वाध्याय के लिए जिसने अञ्जलि बाँधी है । ब्रह्माञ्ज्जिक्ताः, कृतब्रह्माञ्ज्जिलः, स्वाध्याय के लिए जिसने अञ्जलि बाँधी है । ब्रह्माञ्ज्जिक्ताः प्राथिः । व्यवसायः । भार्योढं तमबन्नायं (भट्टि०४।१५) । गर-गीर्ग्मवात्मानं मन्यमानः

(ग्राइव० श्री० ६।५) । गर-गीर्गः, जिसने विष निगला है । गरगीर्गो भवत्य-स्यमुयान् (ग्रयवं० ५।१८।१३) । ग्रनुपस्यकृतः (ग्राप० घ० १।६।१४) । कृत उपस्थो येन स उपस्थकृतः, स न भवति ग्रनुपस्थकृतः। बाई टांग मोडकर उसके ऊपर दाईं को रखकर बैठने को 'उपस्थ' कहते हैं। वृषलीफेनपीतस्य निः इवासोपहतस्य च (मनु॰ ३।१९) । पीतो वृषलीफेनो येन स वृषलीफेन-पीतः । वृषलीफेनः = शूद्रा के ग्रधर का रस । इसी प्रकार स्नेहपीतः, यवागू-पीतः प्रयोग भी पाये जाते हैं । सावित्रीपतिताः (मन्० २।३६) = पतितसावि-त्रीकाः, जिनका उपनयन नियत समय से ग्राठ वर्ष पीछे तक नहीं हुग्रा। पति या न व्यभिचरित मनोवाग्देहसंयता (मनु० ४।१६४) । देहबद्धः प्रथमा-क्षमो यथा (कुमार० ५।३०) । न वालिध-विरूपितैः (धुर्यैः) (वजेत्) (मन्० ४।६७), जिनकी पंछ कटी हुई है ऐसे हाथी-घोड़े स्रादि पर चढ़कर न जाए। म्नाकाशे बलिकत्क्षेप्यो न तु च्छिदिब्कृते देशे (श्राप० ध० में हरदत्त का वचन)। छदिस = छत । ग्राकाश = ऊपर से खूली जगह । जातदन्तः, दन्तजातः (जिस बच्चे के दाँत निकल ग्राए हैं)। दन्तजातेऽनुजाते च (मनु० ४।४८)। लोहितचन्दनोचितः (किरात० १।३४) । उचितः = ग्रम्यस्तः । उच समवाये दिवा० का क्तान्त रूप 'उचित' है।

जाति-काल-वाचक तथा सुख ग्रादि शब्दों से परे निष्ठान्त पद रखा जाता है — शार्क्ज जग्धी (स्त्री), जिसने शार्क्ज (ग्रादंक) खाया है । पलाण्डुमिक्षती (स्त्री), जिसने प्याज खाया है । ऊरुमिन्नी, भिन्न ऊरुर्यस्याः सा । शङ्किमिन्नी, भिन्नः शङ्को मस्तकास्थि यस्याः सा, जिसकी मस्तक की हड्डी दूट गई है । गलोत्कृत्ती (स्त्री), उत्कृत्तो गलो यस्याः सा, जिसका गला कट गया है ।

विशेषण का भी कहीं-कहीं पूर्वनिपात नहीं होता—ग्रथंनित्यः परीक्षेत (निरुक्त २।१) । ग्रथों नित्थोऽस्य । स किन्चद बाह्यणो विद्वान् धर्मनित्यो महामुनिः (रा० २।१००।६) । धर्मो नित्योऽस्य । यहाँ विशेषण का परनिपात हुम्रा है, वह ग्राहिताग्न्यादि के त्राकृतिगण होने से साधु है । ऐसे ही रामायण के प्रतिकर्मनित्या इस प्रयोग के विषय में जानो । ग्रामिरूपभूयिष्ठा परिषद् (शाकुन्तल) । भूयिष्ठा ग्रामिरूपा विद्वांसो यत्र सा, जिस सभा में बहुत विद्वान्

जाति-काल-सुखादिभ्यः परा निष्ठा वक्तव्या (वा०) ।

हैं । म्रात्मान्तरः = म्रात्मा स्वभावोऽन्तरोऽन्यो यस्य सः । व्यवायिनोऽन्तरम् (६।२।१६६) में काशिकाकार ने प्रत्युदाहरण दिया है ।

ऊपर हमने यह कहा था कि बहुन्नीहि ग्रन्यपदार्थ प्रधान समास होता है। समास-घटक पद (वर्तिपद) तो सभी उपसर्जन होते हैं, पर यह सापवाद वचन है। कहीं-कहीं वर्तिपदार्थ का भी ग्रन्य पदार्थ की तरह क्रिया में ग्रन्वय होता है। लम्बकर्णं रासममानय। लोहितवाससम् ऋत्विजमानय। यहाँ जैसे रासभ (गधा) ग्रौर ऋत्विज् का ग्रानयन क्रिया में ग्रन्वय है वैसे ही लम्बत्व-विशिष्ट कर्ण तथा लोहितत्व-विशिष्ट वासस् (वस्त्र) का भी। ऐसे बहुवीहि समास को तद्गुग्ग-संविज्ञान बहुवीहि समास कहते हैं। यहाँ गुग्ग का अर्थ अवयव है। कल्याराीपञ्चमा रात्रयः - यहाँ वर्तिपदार्थं पञ्चमी रात्रि ग्रन्य पदार्थं रात्रियों में से एक होने से प्रधान है। इसलिए पुंबद्भाव का निषेध (कल्याग्री) तथा ग्रप् समासान्त हुन्ना है । चित्रगुः -- यह ग्रतद्गुरा-संविज्ञान बहुन्नीहि है । चित्रग् पुरुषमानय-ऐसा कहने से पुरुष लाया जाता है जो चित्र (शबल, नानावर्ण) गौस्रों का स्वामी है, चित्रवर्ण-विशिष्ट गौएँ नहीं लाई जातीं। प्रप्रजस्त्री धनं मर्तु ब्राह्माविषु चतुर्विष (याज्ञ २।१४४) । यहाँ 'क्राह्माविषु' यह अतद्गुरा-संविज्ञान बहुवीहि है। ब्राह्म-भिन्न दैव, आर्थ, प्राजापत्य, गान्धर्व---यह चार विवाह लिए जाते हैं। तद्गुरा-संविज्ञान मानने पर तो ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य--यह चार समभे जाएँगे । बाह्म श्रादियेंवां ते बाह्यादयः - यह दोनों पक्षों में समान विग्रह है।

ऊपर कह स्राये हैं कि बहुत्रीहि समानाधिकरणों का होता है, स्रतः पञ्चिमभूंक्तमस्य (इसके यहाँ पाँच ब्राह्मणों ने भोजन किया)—यहाँ पञ्चन् भिस् भुक्त सु का समास नहीं होगा। पर कहीं-कही ज्ञापकसिद्ध व्यधिकरण बहुत्रीहि भी होता है—शरेभ्यो जन्म यस्य स शरजन्मा (कार्तिकेय)। निटिलेक्षणः (रुद्रः), निटिले भाले ईक्षणं नेत्रमस्य। कण्ठे स्थितः कालोऽस्य — कण्ठेकालः। कण्ठे गडुरस्य — कण्ठेगडुः। उरित लोमानि यस्य स उरितलोमा। पत्यौ वतं यस्याः सा पतित्रता—इनमें सप्तम्यन्त का पूर्व निपात प्रौर सप्तमी का अलुक् भी। स्रितः प्राणौ यस्य सोऽसिपाणिः। यहाँ प्रहरणार्थंक (स्रित —खड्ग, तलवार) से परे सप्तम्यन्त पाणि का प्रयोग होता है।

१. सप्तमीविशेषएो बहुव्रीहौ (२।२।३५) । श्रमूर्घमस्तकात् स्वाङ्गादकामे (६।३।१२) ।

ग्रस्युद्धतः च उद्यतोऽसिर्येन, जिसने तलवार उठाई है —यहाँ निष्ठा का पर-निपात होता है। ³

व्यधिकरणबहुवीहि के ग्रन्य उदाहरण-

म्रवेहि तनयां ब्रह्मन्निगर्भा शमीमिव (शाकृत्तल ४।४) । म्रिग्निगर्भे यस्याः, ताम् । हेतुगर्भं विशेषराम् = हेतुर्गर्भे यस्य तत् । जगाद गर्वगर्भाभिर्गी-भिंदत्साहयन् मृशम् (शिवभारत २४।८) । गर्वो गर्भे यासां तामिः । गोमहिष्या-दिकं पादबन्धनम् (ग्रमर) । पादे बन्धनमस्य । पद्म-पुष्कर-संबाधं गज-यूर्यर-लङ्कृतम् (रा० ३।११।६) । पद्यं रक्ताम्भोजैः पुण्डरीकैश्च संबाधः संमर्दो यत्र । यह 'तटाक' का विशेषरा है । सूपस्य गन्धो लेशोऽस्मिन्निति सूपगन्धि मोजनम् । वृद्धि-निमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे (६।३।३६) । वृद्धैनिमित्त-मस्मिन्नित बृद्धिनिमित्तस्तद्धितः, तस्य । दिवास्थानो निशासनः (बौ० ध० ४। ११) । दिवा = दिने स्थानम् = ऊर्ध्वा स्थितिर्यस्य स दिवास्थानः । निज्ञा-यामासनम् उपवेशनं यस्य स निशासनः। ब्रध्ययनाध्व-संयोगः (गौ० घ० १।४।१६) । ग्रम्ययनेन ग्रध्यना च संयोगोऽस्य । रुद्धा न्वान्तः-पूरे गुप्ता रविचित्रता त्वत्परायगा (रा० ६।११८।८) । त्विय चित्तं यस्याः सा । मन्मना मद (गीता), मय्येव मनो यस्य सः । प्रतिज्ञा-स्वरिताः पालिनीयाः । प्रतिज्ञया स्वरितो येषाम् । पोटा = उभयव्यञ्जना । उभयोः स्त्रीपुंसयोर् व्यञ्जनं यस्याः सा । ते (मतिल्लकादय) म्राविष्ट-लिङ्गस्वाद् ग्रन्यलिङ्गे पि जातिशब्दे स्वलिङ्कोपादाना एव समानाधिकरणा भवन्ति (काशिका २।१।६६) । स्वस्य लिङ्कस्योपादानं येषु ते । नेयङ्बङ्स्थानावस्त्री (१।४।४) । इयङ्बङोः स्थानं स्थितिर्ययोर् ईदूतोः, तौ इयङ्चङ्स्थानौ । श्रग्नये होत्रं होमोऽस्मि-न्कर्मारण इत्यग्निहोत्रं कर्म । दाम (रज्जु:) उदरे यस्य स दामोदर: कृष्णः । कर्णा नाभौ यस्याः सा कर्णनाभिः । यहाँ समुदाय (कर्णनाभि) के संज्ञावाचक होने से आबन्त पूर्वपद ऊर्णा को ह्रस्व हुआ है। आशी = दंष्ट्रा। आश्यां विषमस्य = ग्राशीविषः, साँप। ग्रात्मनः स्वनाम्नो घोषोऽस्य ग्रात्मघोषः, काक, कौवा । मनोजवता (ग्राप॰ घ॰ २।२३।७) । मनस इव जबो येषां ते मनोजवा: । तेषां भावः । वाच्याशीर्यस्य स वागाशी:, जिसकी वागाी में म्राशीर्वाद है।

१. प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ भवत इति वक्तव्यम् ।

उष्ट्रस्य मुखम् उष्ट्रमुखम् (पष्ठी समास) । उद्यमुखमिव मुखमस्य उष्ट्रमुखः (बहु०) । यहाँ उपमानवाची पूर्वपद उष्ट्र में उत्तरपद मुखम् का लोप होता
है उपमेय मुखम् के साथ समास होने पर । यद्यपि वस्तुगत्या समस्त पद उष्ट्रमुखम् उपमानवाची है, न कि उसका अवयव उष्ट्र तो भी समुदाय धर्मं (उपमानता) का व्यपदेश भवयव में किया जाता है, जिससे उष्ट्र उपमान हो जाता है,
तभी उसके उत्तरपद मुखम् का लोप उत्पन्न होता है।

प्रपिततानि पलाशानि (=पत्त्रागि) यस्य स प्रपलाशः, प्रपिततपलाशः, जिसके पत्ते भड़ गए हैं। प्रपर्णः। प्रपिततपर्णः। ऐसे समासों में प्रादि से परे जो धातुज (=कृदन्त) शब्द 'पितत' ग्रादि उसका विकल्प से लोप हो जाता है। निमूलम् =िनर्गतं प्रकाशं मूलमस्य। निदण्डो यितः, निहितदण्डः, ज्यस्तवण्डः, जिसने बल के प्रयोग का त्याग कर दिया है। निवाग् वृषलः । निवाक् =िनिहतवाक्, जिसका शब्द सुनाई नहीं देता। प्रपृष्ठः = प्रगतं प्रकृष्टं वा पृष्ठं यस्य सः। प्रोदरः =प्रवृद्धं लम्बम् उदरं यस्य। प्रललाटः = प्रथितं ललाटम् ग्रस्य स पृथु-ललाटः। व

# प्रादि पूर्वपद बहुवीहि समास के ग्रन्य उदाहरल-

प्रवाक् = प्रवृत्तवाक्, प्रवृत्ता वाग् ग्रस्य, प्रवाह-युक्त वागी है जिसकी । निष्प्रवािगः पटः, निष्क्रान्ता प्रवािगः = तन्तुवाय-शलाकाऽस्मात्, समाप्तवानः, जिससे प्रवािग (ढरकी) अभी-अभी निकली है, ग्रर्थात् जिसकी बुनत समाप्त हो गई है, ग्रर्थात् नया । उज्ज्यं ग्रध्यारोपिता ज्या यद् (ढितीया) धनुः = अधिज्यम्, जिस पर चिल्ला चढ़ा दिया गया । पर्य्युवाच ह । पर्यश्रुत्यनो बुःसाद् वाचा संसज्जमानया (रा० २।६०।१४) ॥ परिस्नुतािन ग्रश्रूणि याम्यां (नयनाम्याम्) ते नयने पर्यश्रुणी । पर्यश्रुणी नयने यस्य सपर्यश्रुनयनः । विहस्तः = विक्षिप्तो हस्तोऽस्य । विहस्तब्याकुलो समौ (ग्रमर) । समग्रः समन्तो मूयासम् (ग्रथवं० ७।८१।४) । संगतामग्रम् ग्रस्येति समग्रः । संगतो-

१. सप्तम्युपमानपूर्वंपदस्योत्तर-पद-लोपश्च वक्तव्यः (वा०) ।

२. प्रादिभ्यो धातुजस्योत्तर-पदस्य लोपश्च वा बहुवीहिर्वक्तव्यः (वा॰)।

उन्तोऽस्येति समन्तः । मैं ग्रादि ग्रीर ग्रन्तवाला ग्रर्थात् सर्वथा सम्पूर्ण होऊँ । ग्रिक्शानः पुरत्रोऽस्य = ग्रिक्शिनामपुत्त्रः, ग्रपुत्त्रः । यहाँ नज् से परे जो उत्तरपद 'विद्यमान' उसका विकल्य से लोप होता है । श्रिक्तिक्षीरा गौ:—यहाँ 'ग्रस्ति' निपात है । ग्रर्थ है—विद्यमान ।

उच्चेर्मुखः, नीचैर्मुखः - उच्चैर्मुखम् ग्रस्य नीचैर्मुखमस्य । (जिसका मुँह नीचे की ग्रोर है। यहाँ ग्रव्ययों उच्चैस्, नीचैस् का समर्थ सुबन्त के साथ समास होता है। उच्चैर्मुखः (ऊँचा मुख किए हुए)।

संख्येय-परक जो संख्या उसके साथ ग्रव्यय, ग्रासन्न, ग्रदूर, ग्रिधक, संख्या-यह समस्त होते हैं भ्रौर वह बहुवीहि समास होता है - अन्यय-उपद्या: । दशानां समीपे ये वर्तन्ते ते उपदशाः, लगभग दस । यहाँ डच् समासान्त होने से टिलोप होकर रूपसिद्धि हुई है। उपविशाः विशतेः समीपे ये वर्तन्ते ते उपविशाः, लगभग बीस । यहाँ भी डच् समासान्त होने से विशति के 'ति' का लोप हो जाता है। उपबहवः—बहुनां समीपे ये वर्तन्ते ते उप-बहवः । बहशब्द की शास्त्र में संख्या संज्ञा की है। मासैः परिचतुर्दशैः (भा० सभा० ३।३७) । चतुर्दशम्योऽधिकैः । इन्द्रसेनादिभिमृत्यै रथैः परिचतुर्दशैः (भा० वन० ६३।२८) । क्वचित् परिदशान् मासान् एकसंवत्सरं क्वचित् (रा० ३।११।२४) । दशम्योऽधिकान् = परिदशान् । ग्रासन्न--ग्रासन्नदशाः । ग्रासर्निवंशाः । ग्रासन्ना विशतेः । ग्रदूरदशाः । ग्रदूरा दशानाम् । ग्रधिक-विशाः । संख्या—द्वित्राः—द्वी वा त्रयो वा । पञ्चवाः—पञ्च वा षड् वा । एको वा हो वा = एकद्वाः - इनमें भी डच् समासान्त होकर टि का लोप हुआ। यहाँ वार्थ (वा का अर्थ = विकल्प या संशय) ही अन्यपदार्थ है । त्रिदशाः---त्रिर (ग्रावृत्ता) दश । समास द्वारा सुच् का ग्रर्थ (क्रियाऽभ्यावृत्ति) कहे जाने से सुच का प्रयोग नहीं हुमा। सुजभावोऽभिहितार्थत्वात्समासे (वा० २।२।२५)। सुजर्थ ही यहाँ अन्यपदार्थ है।

दिशाश्रों के नामों का बहुवीहि समास होता है जब समासार्थ ग्रन्तराल (दो दिशाश्रों का मध्यभाग) हो 3—पूर्वस्या उत्तरस्याश्चान्तरालं दिक्—पूर्वो-

१. नजोऽस्त्यर्थानां बहुवीहिर्वा चोत्तरपदलोपश्च वक्तव्यः (वा०) ।

२. संख्ययाऽव्ययाऽऽसन्नाऽदूराऽधिक-संख्याः सङ्ख्येये (२।२।२५) ।

३. दिङ्नामान्यन्तराले (२।२।२६) ।

त्तरा । दक्षिणस्याः पूर्वस्याक्त्वान्तरालं दिक् = दक्षिरणपूर्वा । यहाँ पूर्वपद पूर्वा, दिक्षिणा को पुंबद्भाव (पुंरूप) हो जाता है ।

ग्रहराार्थक (ग्रह्मतेस्मिन्निति ग्रहरां केशादि, ग्रधिकररां ल्युट्) सप्तम्यन्त समानरूप दो पदों का, तथा प्रहरणार्थक (प्रह्नियतेऽनेनेति प्रहरणां दण्डादि, करेंगों ल्यूट) तृतीयान्त समानरूप दो पदों का 'यह युद्ध प्रवृत्त हुमा' इस ग्नर्थ में समास होता है। जब कर्मव्यितहार (परस्परकरएा) ग्नर्थ द्योत्य हो श्रीर वह बहुवीहि समास होता है। इस कर्मव्यतिहारद्योतक समास से इच् (इ) समासान्त होता है ग्रीर वह ग्रव्यय होता है। बहुव्रीहि होने पर भी यह समास प्रव्यय होता है। ग्रतः इससे परे सुप् का लुक् होता है। केशेषु केशेषु गृहीत्वा इवं युद्धं प्रवृत्तं केशाकेशि (एक-दूसरे के केशों को पकड़कर यह युद्ध हुमा) । कचाकचि । दण्डेदंण्डैः प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तं दण्डादण्डि (डंडों से एक-दूसरे पर प्रहार करके) । मुसलामुसलि । बाहुभिर्बाहुभिः प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तं बाह्बाहिव । इन सब उदाहरएों में पूर्वपद को दीर्घ होता है । 'बाह्बाहिव' में इच् परे होने पर अंग की भ-संज्ञा होने से गुराग - (आ) होकर अवादेश हो जाता है। सूत्र में इतिकरएा (इति जो पढ़ा है) से लौकिक अर्थ का **प्रनुसर**ण होता है जिससे ग्रहण, प्रहरण, कर्मव्यतिहार, युद्ध---यह सब समास का वाच्यार्थ है। अतः याज्ञवल्क्यस्मृति (२।२८३) के श्लोक पुमान् सङ्ग्रहरो प्राह्मः केशाकेशि परस्त्रियाः में जो दूसरे की स्त्री के साथ एक-दूसरे के केश पकड़कर खेलने को 'के**शाकेशि संग्रह**रा।' कहा है वह ग्रर्थ पास्मिनीय लोगों को श्रभिमत नहीं।

सह शब्द जब तुल्ययोग (= किया में एक जैसा सम्बन्ध) का वाचक हो तो तृतीयान्त के साथ समस्त होता है और वह बहुवीहि समास होता है 3— पुत्त्रेण सहागतः पिता = सपुत्त्रः सहपुत्त्रो वाऽऽगतः पिता। बहुवीहि समास में पूर्वपद सह को 'स' श्रादेश विकल्प से हो जाता है। उत्तर्ययोग न होने पर जब सह शब्द का 'विद्यमान' अर्थ हो तो समास नहीं होगा—सहैव दशिमः पुत्त्रेमिरं वहति गर्दमी (गधी दस पुत्रों के होते हुए भार ढोती है)। यहाँ वहन

१. तत्र तेनेदिमिति सरूपे (२।२।२७)।

२. स्रोर्गुराः (६।४।१४६) ।

३. तेन सहेति तुल्ययोगे (२।२।२८)।

४. वोपसर्जनस्य (६।३।८२) ।

किया में पुत्रों का ग्रन्वय नहीं है। पर तुल्ययोग के न होने पर कहीं-कहीं शिष्ट प्रयोगों में सह का उक्त समास देखा जाता है—सकर्मकः (= विद्यमान कर्मा), सलोमकः = लोमिनः सह वर्तमानः (रोमों वाला), सपक्षकः (पक्ष वाला, पंसों वाला)—यहाँ सह शब्द का विद्यमान ग्रर्थं है, तुल्ययोग नहीं, तो भी समास होता है।

सह शब्द को नित्य 'स' होता है यदि पूर्वपद (सह) ग्रीर उत्तरपद मिल-कर किसी पदार्थ विशेष का नाम हो——सेना — सह इनेन स्वामिना वर्तमाना।

जब ग्राशीर्वाद वाक्यार्थं हो तो 'सह' को 'स' नहीं होता । गो, वत्स, हल—इनसे पूर्व सह शब्द को होता ही है निस्ति तेऽस्तु सहपुत्त्राय। स्वस्ति तेऽस्तु सगवे सवत्साय सहलाय कृषकाय।

प्वद्भाव

प्रवृत्तिनिमित्त के एक होने पर जो भाषितपुस्क हो प्रयांत जिसका पुंक्लिक में भी प्रयोग हो ऐसे स्त्रीलिक शब्द को उसी का पुंबद्भाव (पुंरूप) हो जाता है समानाधिकरण स्त्रीलिक शब्द परे होने पर, पर यह पुंबद्भाव पूरण प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग शब्द परे होने पर तथा प्रिया ग्रादि शब्द परे होने पर नहीं होता। जब पूर्वपद स्त्री प्रत्यय जो ऊङ्, तदन्त हो, तब भी यह पुंबद्भाव नहीं होता। जब पूर्वपद स्त्री प्रत्यय जो ऊङ्, तदन्त हो, तब भी यह पुंबद्भाव नहीं होता?—चित्रा गावोऽस्य चित्रगुः। यहाँ समानाधिकरण स्त्रीलिंग गो शब्द परे होने पर पूर्वपद 'चित्रा' को पुंबद्भाव हुग्ना है। उपसर्जन होने से गो को हस्व 'गुं हुग्ना है। रूपवती मार्या यस्य स रूपवद्भायः। यहाँ रूपवती पूर्वपद को पुंबद्भाव हुग्ना है। अर्थात् उसी का पुंरूप ग्रादेश हुग्ना है। उपसर्जन होने से 'भार्या' को हस्व हुग्ना है। भाषित-पुंस्क न होने से गङ्गा-मायः, यहाँ गंगा शब्द को पुंबद्भाव नहीं हुग्ना। ऊङ् प्रत्ययान्त होने से 'बामोरू' तहीं 'वामोरू' को पुंबद्भाव 'वामोरू' नहीं हुग्ना। उत्तरपद के स्त्रीलिंग न होने से कल्यागी प्रधान यस्य स कल्यागीप्रधानः। यहाँ कल्यागी को पुंबद्भाव 'कल्यागी प्रधान यस्य स कल्यागीप्रधानः। यहाँ कल्यागी को पुंबद्भाव 'कल्यागी' नहीं हुग्ना। पुरग् प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग शब्द उत्तरपद

१. प्रकृत्याशिषि (६।३।८३) । अगो-वत्स-हलेष्विति वक्तव्यम् (वा०) ।

२. स्त्रियाः पुंबद्भाषितपुंस्कादनूङ् समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणीप्रिया- दिषु (६।३।३४) ।

होने से कल्याणी पश्चमी आसां रात्रीणां कल्याणीपश्चमा रात्रयः यहाँ पूर्व-पद को पुंबद्भाव नहीं हुआ। यहाँ पञ्चमी शब्द से 'श्रप्' समासान्त होकर भसंज्ञक पञ्चमी के ईकार का लोप होने से कल्याणीपञ्चमा यह रूप निष्पन्न हुआ है। कल्याणी प्रिया यस्य स कल्याणीप्रियः। यहाँ भी प्रिया शब्द उत्तरपद होने से पूर्वपद को पुंबद्भाव नहीं हुआ।

पर संज्ञावाचक तथा पूरगाप्रत्ययान्त स्त्रीलिंग पूर्वपद को पुंबद्भाव नहीं होता नि—दत्ता नाम मार्या । साऽस्यास्ति इति दत्तामार्यः । पश्वमी मार्याऽस्येति पश्वमीमार्यः ।

जिस तिद्धत में वृद्धि का निमित्त (जित्, िएत्, िकत्) हो ग्रीर जो 'रक्त' (रंगा हुग्रा) तथा विकार ग्रथं में विहित न हो, तदन्त स्त्रीलिंग शब्द को पुंवद्भाव नहीं होता न्मशुरायां मवा माथुरी। त्रुष्टने भवा होति। माथुरी भार्याऽस्येति माथुरीभार्यः। तोमसी वृत्तिरस्येति तामसीवृत्तिः (पुरुषः)। 'रक्त' ग्रथं में तिद्धित होने पर तो पुंवद्भाव होगा—कषायेण रक्ता काषायी वृहितका यस्य स काषायबृहितिकः (जिसकी चादर लाल रंग में रंगी हुई है)। ऐसे ही विकारार्थंक तिद्धित होने पर भी पुंवद्भाव निर्वाध होगा—लोहस्य विकारो लोही। लोही ईषा (चलाङ्गलदण्डः हलका डंडा) यस्य स लौहेषः। वैयाकरणी भार्याऽस्येति वैयाकरणभार्यः। यहाँ ग्रण् में वृद्धि का निमित्त होने पर 'य्वाभ्याम्—' से वृद्धि का निषेध हो जाने से वृद्धि-निमित्तत्व का विघात हो जाने से पुंवद्भाव नहीं रुका।

स्वाङ्गवाची से जो स्त्री प्रत्यय ई, तदन्त को पुंवद्भाव नहीं होता<sup>3</sup>— शोमनाः केशा यस्याः सा सुकेशी । दीर्घाः केशा यस्याः सा दीर्घकेशी । सुकेशी-मार्या यस्य स सुकेशीमार्यः । दीर्घकेशीमार्यः ।

जातिवाचक स्त्रीलिंग पूर्वपद को पुंबद्भाव नहीं होता रे— वाह्यगीमार्यः। राक्षसीमार्यः। कठीमार्यः। बह्वृचीमार्यः। गार्गमार्यः। शास्त्र में वेद शाखा-

१. संज्ञापूरण्योश्च (६।३।३८)।

२. वृद्धि-निमित्तस्य च तद्धितस्याऽरक्तविकारे (६।३।३१)।

३. स्वाङ्गाच्चेतोऽमानिनि (६।३।४०)।

४. जातेश्च (६।३।४१)।

ध्येतृ वाचक पद तथा गोत्रप्रत्ययान्त पद जातिवाचक माने जाते हैं। कठेन प्रोक्तमधीते कठी । गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री गार्गी ।

कोई भी समास हो पूर्वपद सर्वनाम को पुंवद्भाव हो जाता है—श्रन्यस्यां मनोऽस्य = श्रन्यमनाः (व्यधिकरण बहु०)। प्राच्यवाची प्रतीच्यस्ताः पूर्वदिक्षण-पिक्चमाः (ग्रमर)। पूर्वा च दिक्षणा च = पूर्वदिक्षणे। यहाँ पूर्वपद 'पूर्वा' को पुंवद्भाव हुग्रा। पूर्वदिक्षणे च पिक्चमा च = पूर्वः क्षिणपिक्चमाः। यहाँ पूर्वपद 'पूर्वदिक्षणा' को पुंवद्भाव हुग्रा है। सर्वासां धनं सर्वधनम्। श्रन्यस्याः तनयः = श्रन्यतनयः। तस्या मुखं तन्मुखम्। न मानिनी संसहतेऽन्यसंगमम् (ग्रन्यया संगमम्)। स्वगं प्रयाति च ततो भवतीप्रसादात् को पंचद्भाव प्रव्या संगमम्)। यहाँ भवतीप्रसादात् में 'भवती' को पुंवद्भाव 'भवत्' न होना दोष है। इसी प्रकार वेणीसंहार के एकोऽह भवतीमुतक्षयकरो मातः कियन्तोऽरयः (४।६) इस वचन में भवतीसुत प्रयोग भी प्रामादिक है।

# बहुत्रीहि विषयक समासान्त

संख्येय (जिसकी गिनती करनी है) अन्यपदार्थ में जो बहुवीहि उससे परे डच् समासान्त होता है, पर बहु, गग इनके उत्तरपद होने पर नहीं होता - उपदशाः । उपविशाः । दिन्नाः । पर उपबहवः, उपगराः यहाँ नहीं होता ।

त्रिचतुराः (त्रयो वा चस्वारो वा । यहाँ वार्थ वा का अर्थ = विकल्प या संशय) ही अन्यपदार्थ है । उपचतुराः (चतुर्गां समीपे) — यहाँ अच् समासान्त होता है । अचतुर, विचतुर, सुचतुर — ये अच् प्रत्ययान्त बहुवीहि निपातित किये हैं । अविद्यमानानि चत्वारि यस्य सोऽचतुरः (जिसके पास चार चीजें नहीं हैं) । विगतानि चत्वारि यस्य स विचतुरः । शोभनानि चत्वारि यस्य स सुचतुरः ।

स्वाङ्गवाची जो सिक्य व अक्षि शब्द हैं तदन्त बहुव्रीहि से षच् (= श्र) समासान्त होता है  $^3$  — दीर्घ सिक्थनी यस्य स दीर्घसक्थः । लोहिते प्रक्षिणी

१. बहुत्रीहौ संस्येये डजबहुगगात् (५।४।७३) ।

२. त्र्युपाभ्यां चतुरोऽजिष्यते (वा०)।

३. बहुवीही संक्थ्यक्ष्णाः स्वाङ्गात् षच् (५।४।११३)।

यस्य स लोहिताक्षः । यदि ये स्वाङ्गवाची न हों तो यह समासान्त नहीं होता । दीर्घसिक्य शकटम् । स्थूलाक्ष इक्षुः । स्थूलाक्षा वेणुयष्टिः । यहाँ अक्षि शब्द के चक्षुवाची न होने से अक्ष्णोऽदर्शनात् (४।४।७६) से अच् समासान्त होता है । जिससे स्त्रीलिंग में टाप् हुआ है, ङीष् नहीं । षच् के षित् होने से ङीष् होता है । काशिका का स्थूलाक्षिर् इक्षुः—यह प्रत्युदाहरण ठीक नहीं । षच् के अभाव में अच् स्रवश्य होगा ।

ग्रङ्गुलि ग्रन्त बहुव्रीहि से षच् (ग्र) समासान्त होता है जब दारु (काष्ठ) ग्रिभिभेय हो —पञ्च ग्रङ्गुलयो यस्य तत् पञ्चाङ्गुलं दारु । ग्रङ्गुलि सहश ग्रवयव वाले धान्य विक्षेप के काष्ठमय साधन का नाम है ।

डि, ति से परे मूर्धन् उत्तरपद होने पर बहुत्रीहि से 'ष' समासान्त होता है - ही मूर्थानो यस्य स द्विमूर्थः । त्रयो मूर्थानो यस्य स त्रिमूर्थः । षच् प्रकृत होने पर भी ष का विधान स्वर के लिए किया है । त्रयश्च दूषरण- खर-त्रिमूर्थानो रखे हताः (उत्तररामचरित) । यहाँ समासान्त शास्त्र के श्रनित्य होने से समासान्त नहीं हुआ ।

पूरण प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग तथा प्रमाणी के उत्तरपद होने पर बहुवीहि समास से अप् समासान्त होता है — कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः कल्याण-पञ्चमा रात्रयः । स्त्री प्रमाणी येषां कुदुम्बिनां ते स्त्रीप्रमाणाः कुदुम्बिनः, वे गृहस्थ जिन्हें स्त्रीवचन प्रमाण है । प्रधान पूरण प्रत्ययान्त से ही यह अच् समासान्त होता है — कल्याणपञ्चमीकः पक्षः, यहाँ नहीं होता ।

म्रान्तर्, बहिस्—इन पूर्वपदों से परे लोम् न् उत्तरपद होने पर बहुन्नीहि समास से म्रप्(=म्र)समासान्त होता है  $^{3}$  — मन्तर्गतानि लोमानि मस्य मन्तर्लोमः प्रावारः, जिस चादर के रोम म्रान्दर की म्रोर हैं। बहिलोंमः पटः।

मृगो नक्षत्रं नेताऽऽसां रात्रीणां मृगनेत्रा रात्रयः । पुष्यो नक्षत्रं नेताऽऽसां रात्रीणां पुष्यनेत्रा रात्रयः । यहाँ कप्का अपवाद अप्होता है । प्रायेण

१. श्रङ्गुलेर्दारुगि (४।४।११४)।

२. द्वित्रिभ्यां ष मूर्घ्नः (५।४।११५)।

३. अप पूरणीप्रमाण्योः (५।४।११६)।

४. ग्रन्तर्बिहम्यां च लोम्नः (५।४।११७)।

५. नेतुर्नक्षत्र उपसंख्यानम् (वा०)।

गृहिग्गीनेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बनः —यहाँ नेत्र उत्तरपद है, समासान्त कोई नहीं।

पञ्चको मासोऽस्य कर्मकरस्य = पञ्चकमासिकः (पाँच मुद्रा मासिक वेतन है जिसका) कर्मकरः (नौकर) । यहाँ ठच् समासान्त होता है । १

नासिका शब्दान्त बहुवीहि से अच् समासान्त होता है संज्ञा में, साथ ही नासिका के स्थान में नस् आदेश हो जाता है यदि 'स्थूल' पूर्वपद नहीं?——वार्द्धीग्यसः (गेण्डा) । गोनसः(सपंविशेष)। कुम्भी इव नासिकाऽस्य —कुम्भीनसः, साँप । विगता नासिकाऽस्य विग्रः (नाक-कटा) । 'वि' से परे नासिका को 'ग्र' आदेश होता है । विग्रो न गन्धं जिल्लात (नागार्जुनकृत द्वादशमुख, विश्वभारती पृ० १६२, सम्पुट ६) ।

उपसर्ग से परे जो नासिका शब्द, तदन्त बहुवीहि से श्रच् समासान्त होता है श्रौर साथ ही नासिका को नस् श्रादेश हो जाता है 3—उद्गता नासिकाऽस्य उन्नसः । प्रगता नासिकाऽस्य प्रगासः ।

सुप्रात, सुरव, सुदिव, शारिकुक्ष, चतुरश्र, एर्गीपन, ग्रजपद, प्रोष्ठपद— ये ग्रच्यरान्त बहुत्रीहि समास साधु हैं। शोभनं प्रातर् ग्रस्य सुप्रातः (प्रातः कर्म जिसका शुभ है)। शोभनं क्वोऽस्य सुरवः। शोभनं दिवाऽस्य सुदिवः। शोरेर् इव कुक्षिरस्य शारिकुक्षः। चतल्रोऽश्रयः प्रान्ता ग्रस्य चतुरश्रः। (चतुष्कोगाः)। एण्या इव पादाव् ग्रस्य एर्गीपवः। ग्रजस्येव पादाव् ग्रस्य प्रजपदः। प्रोष्ठो गौस्तस्येव पादाव् ग्रस्य प्रोष्ठपदः।

नत्र, दुस्, सुपरे जो हिल ग्रीर सिक्थ उत्तरपद, तदन्त बहुवीहि से विकल्प से ग्रच् समासान्त होता है — ग्रविद्यमाना हिलर् ग्रस्य — ग्रहलः। ग्रहलः। बड़े हल को हिल कहते हैं। दुईलः, दुईलिः। सुहलः, सुहिलः। ग्रसिक्यः, ग्रसिक्यः। दुःसक्यः, दुःसिक्यः। सुसक्यः, सुसिक्यः।

१. मासाद् भृतिप्रत्ययपूर्वाट् ठिज्विधः (वा०) ।

२. ग्रज् नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात् (५।४।११८) ।

३. उपसर्गाच्च (५।४।११६) ।

४. सुप्रात-सुरव-सुदिव-शारिकुक्ष-चतुरश्रैगीपदाजपद-प्रोष्ठपदाः (५।४। १२०) ।

प्र. नज्दुःसुम्यो हिलसक्थ्योरन्यतरस्याम् (प्रा४।१२१) । यहाँ कुछ लोग 'हिलिशक्त्योर्' ऐसा पढ़ते हैं ग्रौर कुछ दूसरे 'हिलिशुक्त्योर्' ऐसा । वहाँ शुक्ति का ग्रथं ग्रस्थि है ।

नल्, दुस्, सु—इनसे परे प्रजा, मेधा उत्तरपद होने पर बहुवीहि समास से श्रसिच् (श्रस्) समासान्त होता है - श्रप्रजाः (ग्रविद्यमाना प्रजाऽस्य) । दुष्प्रजाः (दुष्टा प्रजाऽस्य) । सुप्रजाः (शोभना प्रजाऽस्य) । शोमना मेधाऽस्य सुमेधाः । माधुर्यमित्रवाञ्छन्तः प्रसावं च सुमेधसः । समासवन्ति भूयांसि न पदानि प्रयुञ्जते ॥ (मम्मट)

श्रमेधाः, दुर्मेधाः, सुमेधाः ग्रप्रजस् ग्रादि सब ग्रसन्त प्रातिपदिक बन जाते हैं ग्रीर इनके चन्द्रमस् की तरह रूप चलते हैं। शिष्ट लोग ग्रस्पमेधस् का भी प्रयोग करते हैं, सो वह सूत्र में न कहा हुग्रा भी प्रमारा है। भारत में प्रयोग भी काशिकाकार ने दिखाया है—

> भोत्रियस्येव ते राजन्मन्दकस्याल्पमेधसः । अनुवाकहता बुद्धिर्नेषा तत्त्वार्थदिशनी ॥ (वन० ३४।१६)

वहाँ श्राजकल 'मन्दकस्याविपश्चितः' ऐसा पाठ उपलब्ध होता है।
केवल (एकमात्र, समस्त ग्रथवा ग्रसमस्त) पूर्वपद से परे जो धर्म शब्द तदन्त बहुत्रीहि से ग्रनिच् (ग्रन्) समासान्त होता है?—प्रियो धर्मी यस्य त प्रियधर्मा। कल्याग्रधर्मा। साक्षात्कृतधर्मा। साक्षात् कृतधर्माण ऋषयो बसुदुः। अनुच्छित्तिधर्मा वा ग्ररेऽयमात्मा (सौम्य, यह ग्रात्मा ग्रविनाशशील है)। निवृत्तिधर्मा स्थानी भवित (स्थानी का स्वभाव ऐसा है कि वह (ग्रादेश द्वारा) निवृत्त हो जाता है)। पर त्रिपद बहुत्रीहि परमः स्वो धर्मी यस्य स परमस्वधर्मः। यहाँ ग्रनिच् नहीं हुग्रा,कारण कि स्वः केवल पूर्वपद नहीं परमः' की ग्रपेक्षा मध्यम है। ग्रव्य-सधर्माणो हि मनुष्याः कर्मसु नियुक्ता विकृतंते (कौट० २।६।२७)। समानो धर्म एषां ते सधर्माणः। मनुष्यस्येव धर्मोऽस्य मनुष्यधर्मा कृतेरः। मनुष्यधर्मः—मूँछ दाढ़ी वाला होना इत्यादि।

'दक्षिरोंमां' यह अनिच्यत्ययान्त निपातन किया गया है जब व्याध के सम्बन्ध से मृगादि के दक्षिरा भाग में ईमं(नपुं०)धाव हो गया हो। उदिकारी ईमं यस्य—ऐस विग्रह है। बाली हेमान्जमाली गुरानिधिरिषुरा निर्मितो

१. नित्यमसिच् प्रजामेघयोः (५।४।१२२)।

२. धर्मादनिच् केवलात् (४।४।१२४)।

३. दक्षिर्णेर्मा लुब्ध-योगे (५।४।१२६)।

दक्षिरामा । यह किसी कवि का औपचारिक प्रयोग है ऐसा मानने पर भी कष्ट-समाधेय है।

कर्मव्यतिहार (ग्रापस में एकसा व्यवहार करना) ग्रर्थ में जो बहुवीहि उससे इच् समासान्त होता है किकाकेशि इदं युद्धं प्रवृत्तम् केशाश्यभवद् युद्धं रक्षसां वानरें: सह (भा० ३।१६३५६)।

प्र, सम्—इनसे परे जो जानु शब्द उसे बहुव्रीहि समास में 'शुंशादेश होता है रे—प्रगते (प्रकृष्टे) जानुनी यस्य स प्रजुः। संगते जानुनी यस्य सः संजुः। 'ऊर्ध्व' से परे यह ग्रादेश विकल्प से होता है—ऊर्ध्वनुः, ऊर्ध्वजानुः।

ऊधस् ग्रन्त वाले बहुवीहि समास के ग्रन्त के स्थान में ग्रनङ् (ग्रन्) ग्रादेश होता है अ-कृण्डमिव ऊधोऽस्याः कृण्डोघ्नी गौः । घटोघ्नी । स्त्रीत्विविक्षा में डीष् प्रत्यय होता है । स्त्रीत्व विवक्षा में ही ग्रनङ् ग्रादेश होता है अ, ग्रतः महोधाः पर्जन्यः । महोधो धैनुकम् (धेनुसमूह महान् ऊधस् वाला है) ।

धनुष् अन्त बहुत्रीहि के अन्त को अनङ् (अन्) आदेश होता है र — गाण्डीवधन्ता — गाण्डीवं धनुरस्य । अधिष्यधन्ता — अधिष्यं धनुरस्य । पर यदि समस्तपद संज्ञा हो तो यह आदेश विकल्प से होता है र — शतधन्ता, शतधनुः, एक राजा का नाम । पुष्पधन्ता, पुष्पधनुः (कामदेव) ।

जाया शब्दान्त बहुत्रीहि के अन्त को निङ् (नि) आदेश होता है के जानकी-जानिः (राम) । जानकी जाया यस्य । 'आ' के स्थान में नि होने पर 'य' का लोप होता है । युवजानिः = युवितर्जाया यस्य । यहाँ पुंवद्भाव भी हुआ है । सजानिः = जायया सह वर्तमानः । विज्ञानिक्कांह्यसाः (अथर्व के (४।६।१८) । विनष्टा जाया यस्य । प्रमीतपत्नीकः इत्यर्थः, जिसकी पत्नी का देहान्त हो गया है ।

१. इच कर्मव्यतिहारे (५।४।१२७)।

२. प्रसंभ्यां जानुनोर्ज्ञः (५।४।१२६) ।

३. ऊधसोऽनङ् (५।४।१३१)।

४. अधसोऽनङि स्त्रीग्रहणं कर्तव्यम् (५।४।१३१ वा०) ।

५. धनुषश्च (५।४।१३२)।

६. वा संज्ञायाम् (५।४।१३३)।

७. जायया निङ् (५।४।१३४) । ङित् होने से यह आदेश अन्त (जाया के आ) को होता है ।

उद्, पूर्ति, सु, सुरिभ से परे गन्ध शब्द को इकार अन्तादेश होता है बहुन्नीहि समास में " — उद्गतो गन्धोऽस्य उद्गन्धिः । पूर्तिगन्धिः । पूर्तिगन्धो- ऽस्य । सुगन्धिः । सुरिभगन्धिः । गन्ध को यह अन्तादेश तभी होता है जब गन्ध अन्य पदार्थ का एकदेश हो, अर्थात् उससे जुदा न दीखता हो । सुगन्धि पुष्पम् । सुगन्धि सिललम् । सुगन्धिर्वायुः । पर सुगन्ध आपणः (गन्ध द्रव्यों से युक्त हाट) । यहाँ सुगन्ध हाट से जुदा है । हाट का एकदेश सा नहीं । पुष्प में गन्ध उसका अपना धर्म है, गुण है । जल का धर्म नहीं, पर ऐसे मिलजुल गया है मानो उसका भाग बन गया है । ऐसे ही वायु के विषय में जानो ।

श्रुतगर्थक गन्ध शब्द को इकार अन्तादेश होता है बहुत्रीहि समास में - धृतगन्धि मोजनम् । धृतम् अल्पम् श्रुस्मिन् भोजने । क्षीरगन्धि । क्षीरमल्पं यस्मिन् क्षीरगन्धि मोजनस् । ऐसा अर्थ है । विग्रह तो इस प्रकार होगा— धृतस्य गन्धो लेशो यस्मिन् । क्षीरस्य गन्धो लेशो यस्मिस्तत् । पद्यगन्धि गद्यम् पद्यस्य गन्धो लेशो यस्मिस्तत् । ऐसा गद्य जिसमें थोड़ा सा पद्य है ।

उपमान से परे जो गन्ध शब्द, उसको इकार अन्तादेश होता है बहुवीहि समास में 3 — पद्मगन्धि कुसुमम् । पद्मस्येव गन्धोऽस्य ।

उपमानवाची से परे जो पाद शब्द उसको लोप रूप ग्रन्तादेश होता है, पर यह ग्रन्तादेश हस्तिन् ग्रादि शब्दों से परे पाद शब्द हो तो नहीं होता । ४ व्याझस्येव पादाव् ग्रस्य व्याझपात् । सिंहपात् । पर हस्तिपादः (हस्तिन इव पादाव् ग्रस्य) । महिलाया इव पादाव् ग्रस्य महिलाप दः (स्त्री के से पाग्रों वाला पुरुष) ।

कुम्भपदी म्रादि शब्दों की सिद्धि के लिये भी पाद के म्रन्त 'म्र' का लोप होता है। में कुम्मस्येव पादाव मस्या इति कुम्भपदी। यहाँ नित्य ही स्त्री-प्रत्यय ङीप् होता है भ्रौर उसके परे रहते पात् को पद् म्रादेश हो जाता है।

१. गन्धेस्येदुत्पूति-सु-सुरिभभ्यः (५।५।१३५) । गन्धस्येत्त्वे तदेकान्त-ग्रहणम् (वा०) ।

२. ग्रल्पास्यायाम् (५।४।१३६)।

३. उपमानाच्च (५।४।१३७)।

४. पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः (५।४।१३८) ।

४. कुम्भपदीषु च (५।४।१३६)।

जालपदी । शतपदी । शतं पादा यस्याः सा । श्रष्टापदी । एकपदी (एकः पादोऽस्याम्), पाददण्डक, पगडंडी ।

संख्या सुपूर्वपद से परे पाद को लोपरूप ग्रन्तादेश होता है ? — शोभनौ पादाव् ग्रस्य सुपात्। द्विपात्। त्रिपात्।

संख्यापूर्वक तथा सुपूर्वक दन्त शब्द को दतृ (दत्) आदेश-रूप समासान्त होता है बहुव्रीहि समास में वय की प्रतीति होने पर — द्वौ दन्तावस्य वत्सस्य द्विदन् । त्रयो दन्ता अस्य वत्सस्य त्रिदन् । शोभना दन्ता अस्य समस्ता जाता इति सुदन् कुमारः । सुदती कुमारी । उमेति मात्रा तपसो निषद्धा पश्चादु-माख्यां सुदती जगाम (कुमारसंभव) जो सुन्दर दान्तों वाली बच्ची 'उ (अरी) मा (न)' इस प्रकार तपश्चर्या से माँ द्वारा रोकी गई वह पीछे उमा नाम को प्राप्त हुई ।

यदि दय की प्रतीति न हो तो यह म्रादेश नहीं होता-द्विदन्तः कुञ्जरः।
एकदन्तो गर्गेशः। सुदन्तोऽयं युवा।

श्याव व ग्ररोक से परे दन्त को दतृ ग्रादेश हो जाता है विकल्प से 3— इयावदन्, इयावदन्तः । श्याव = किपश । ग्ररोकदन्, ग्ररोकदन्तः । ग्ररोका निर्दोष्तयो दन्ता यस्य ।

ग्रग्नान्त पूर्वपद तथा शुद्ध, शुभ्र, वृष, वराह—इनसे परे दन्त को दतृ ग्रादेश विकल्प से होता है — कुड्मलाग्रदन्तः, कुड्मलाग्रदन् । वासः स्थितायाः शिखराग्रदन्त्या (रा० ५।२६।५)। सूत्र में ग्रपिठत मूषिक, गर्दभ, शिखर ग्रादि से भी परे दन्त को यह ग्रादेश विकल्प से होता है — मूषिकदन् । गर्दभदन् । शिखरदन् । मूषिकदन्तः । शिखरदन्तः ।

ककुद उत्तरपद के अन्त को लोपरूप समासान्त होता है अवस्था की प्रतीति होने पर बहुत्रीहि में --- असम्जातं ककृदम् अस्य असम्जातककृत्

१. संख्यासुपूर्वस्य (५।४।१४०)।

२. वयसि दन्तस्य दतृ (५।४।१४) ।

३. विभाषा श्यावाऽरोकाभ्याम् (५।४।१४४)।

४. ग्रग्रान्त-शुद्ध-शुभ्र-वृष-वराहेभ्यश्च (४।४।१४४) ।

प्. ककुदस्याऽवस्थायां लोपः (प्रा४।१४६) ।

(वृष) गौः, बैल जिसका कुहान नहीं उत्पन्न हुग्रा, ग्रर्थात् जो ग्रभी बच्चा है। पूर्णककुत्, जिसका कुहान पूरी तरह बन चुका है, जो मंभली श्रवस्था का है। उन्नतककुत्, जिसका कुहान ऊँचा उठा हुग्रा है, ग्रर्थात् जो वृद्ध है। स्थूलककुत्, मोटे कुहान वाला, ग्रर्थात् जो बलवान् है। यष्टिककुत्, जो न तो बहुत मोटा है ग्रीर न बहुत दुबला है।

पर्वत विशेष की संज्ञा भी त्रिककृत् है। यहाँ ककृद का ग्रर्थ ककृदाकार शिखर है।

उद्, वि से परे काकुद (नपुं० तालु) को लोपरूप ग्रन्तादेश होता है बहु-व्रीहि समास में - उद्गतं काकुदम् ग्रस्य उत्काकृत्। विकृतं काकुदम् ग्रस्य विकाकृत्।

'पूर्णं' से परे यह ब्रादेश विकल्प से होता है<sup>3</sup>—**पूर्णकाकृत्। पूर्ण**-काकुदः।

मित्र श्रीर श्रमित्र (=शत्रु) श्रथं में सुहृद्, व दुहृंद् निपातन किये गये हैं श्रयीत् सु, दुर् से परे 'हृदय' को 'हृद्' श्रादेश निपातन किया है । अध्याप्त यह श्रादेश नहीं होता—सुहृदयो दयालुः । दुहृंदयश्चीरः । दुहृंदयः = दूषित हृदयवाला ।

उरस् श्रादि उत्तरपदों को कप् समासान्त होता है बहुद्रीहि समास में में क्यूढोरस्कः । ब्यूढम् (विस्तीर्गम्) उरो यस्य सः । प्रियस्पिष्कः । प्रियं सिष्र् यस्य (जिसे घी प्यारा है) । अवमुक्तोपानत्कः । अवमुक्ते उपानहो येन (जिसने ज्ञता उतारा हुग्रा है) । उपानह् स्त्रीलिंग है और नित्य द्विवचनान्त प्रयुक्त होता है । हाँ, ज्ञती का एक पैर कहना हो तो एकवचनान्त प्रयोग में कुछ बाधा नहीं—पूर्वा उपानत्, ज्ञती का दाहिना पैर । अपरा उपानत्, ज्ञती का बायाँ पैर । इह भारते वर्षे वार्थके पुरुष्ठसङ्कान्तलक्ष्मीका राजानो विननो बसूत्रः। उरस् श्रादि गए। में पुमान्, अनङ्वान्, पयः, नौः, लक्ष्मीः—ये एक-

१. त्रिककुत्पर्वते (५।४।१४७)।

२. उद्विभ्यां काकुदस्य (५।४।१४८)।

३. पूर्णाद् विभाषा (४।४।१४६)।

४. सुहृदुर्ह् दो मित्रामित्रयोः (४।४।१५०)।

उरःप्रभृतिभ्यः कय् (४।४।१५१) ।

वचनान्त पढ़े हैं प्रातिपदिक के रूप में नहीं। ग्रतः इनसे नित्य कप् तभी ग्राता है जब ये एकवचनान्त हों ग्रन्थथा वक्ष्यमाण नियम से विकल्प होता है—द्विपुंस्कः, द्विपुमान्। पञ्चनीकः, पञ्चनौः। ग्रकृशलक्ष्मीकः, ग्रकृशलक्ष्मीः। ग्रकृशलक्ष्मीः। ग्रकृशलक्ष्मीः।

नज् से परे 'ग्रर्थं' उत्तरपद को कप् समासान्त होता है क्या विद्यमानो अर्थोऽस्य ग्रनर्थकं वचः । नज् न होगा तो यह समासान्त नित्य नहीं होगा किन्तु वक्ष्यमारा नियम से विकल्प होगा—ग्रापार्थम्,ग्रापार्थकम् । ग्रापार्थेऽयं वादः।

इम्नन्त बहुव्रीहि से कप् समासान्त होता है जब समास स्वीत्व विशिष्ट ग्रंथं को कहता है — बहुवो दिष्डिनोऽस्यां शालायां बहुदिष्डिका शाला । बहुवः स्वामिनो यस्यां नगर्यां सा बहुस्वामिका नगरी । बहुवो वाग्मिनो यस्यां सभायां सा बहु-वाग्मिका सभा (सभा जिसमें ग्रनेक वागिश्वर वक्ता हैं) । पर बहुदण्डो, बहुदण्डिको ग्रामः — यहाँ वक्ष्यमाण नियम से विकल्प से कप् होता है ।

नदीसंज्ञक उत्तरपद तथा ह्रस्व ऋकारान्त उत्तरपद से कप् समासान्त होता है । संज्ञाप्रकरण में कह आए हैं कि नित्य स्त्रीलिंग ईकारान्त व ऊका-रान्त शब्दों की नदी संज्ञा है । बह्वपः कुमायोंऽस्मिन्देशे बहुकुमारीको देशः । प्रयज्ञो वा एव योऽपत्नीकः (तै० बा० २।२।२।६)। जो पत्नीरहित है वह यज्ञ नहीं कर सकता । बहुनदीको देशः । बहु बह्मबन्धूको देशः । बहुवो बह्मबन्ध्वोऽस्मिन्देशे (जिस देश में ब्राह्मणधर्महीन बहुत सी ब्राह्मिण्याँ हैं) । बहुकर्नु कः कार्यकलापः (बहुवः कर्तारोऽस्य) । नदीमानुको देशः, नद्यो मातरो यस्य (जहाँ उपज नहरों के पानी से होती है) । देवमानुको देशः (जहाँ वर्षाजल से खेती होती है) । देव = मेघ । विलोचने ग्राधिश्रतिश्रिणी । ग्राधिश्रता श्रीर्याम्यां ते । यहाँ 'श्री' शब्द के इयङ्-स्थान होने से उसकी नदी संज्ञा नहीं, ग्रतः कप् की प्राप्ति नहीं । ग्रन्यपदार्थं 'विलोचन' के नपुंसक होने से समास भी नपुंसक हुन्ना ग्रीर नपुंसक होने से हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य (१।२।४७) से ह्रस्व हुन्ना । 'श्री' स्वभाव

१. ग्रर्थान्नञः (वा०)।

२. इनः स्त्रियाम् (५।४।१५२)।

३. नद्युतश्च (५।४।१५३)।

से स्त्रीलिंग है,स्त्रीप्रत्ययान्त नहीं, ग्रतः स्त्रीप्रत्ययान्त उपसर्जन न होने से गो-स्त्रियोरुपसर्जनस्य (१।२।४८) से ह्रस्व नहीं हो सकता था ।

जहाँ कोई अन्य समासान्त नहीं विधान किया उस बहुब्रीहि से कप् समा-सान्त विकल्प से होता है । — महायशस्कः, महायशाः । ग्रल्पवयस्कः, ग्रल्पवयाः । कप् परे होने पर आबन्त (— स्त्री प्रत्यय टाप् अन्त वाले) उत्तरपद को विकल्प से ह्रस्व होता है २ — बहुमालकः, बहुमालाकः । श्रल्पविद्यकः, ग्रल्पविद्याकः । बहुसंस्थकः, बहुसंस्थाकः । कप् के अभाव में नित्य ह्रस्व — बहुमालः । श्रल्प-विद्यः । बहुसंस्थः ।

ईयस् प्रत्ययान्त उत्तरपद से परे कप् प्रत्यय नहीं म्राता 3 — बहुवः श्रेयां-सोऽस्य बहुश्रेयान् । बहुचः श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी । यहाँ कप् भी नहीं होता म्रोर उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययान्त श्रेयसी को हस्त्व भी नहीं। ४

विन्दित ग्रथीत् स्तुत, पूजित इस ग्रथं में जो भ्रातृ शब्द, तदन्त बहुन्नीहि से कप् नहीं ग्राता — शोभनो भ्राताऽस्य सुभ्राता। जब विन्दित का ग्रथं नमस्कृत हो तो कप् होता ही है—विन्दितभ्रातृकः।

स्वाङ्गवाची जो नाड़ी व तन्त्री शब्द उनसे परे कप्समासान्त नहीं होता विवाद स्वाद्धाः कायः । बहुतन्त्रीर्प्रीवा । तन्त्री शब्द स्वभाव से स्त्रीलिंग है । स्त्रीप्रत्ययान्त नहीं । ग्रतः उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययान्त न होने से ह्रस्व नहीं हुग्रा । तन्त्री = धमनी । स्वाङ्गवाची न होने पर कप् होगा — बहुनाडीकः स्तम्मः ।

निष्प्रवाशिश्च (५।४।१६०)। प्रवाशी शब्द नद्यन्त है, ग्रतः कप् प्राप्त था, सो यहाँ कप् प्रत्यय का ग्रभाव निपातन किया है। निर्गता प्रवाशी श्रस्य निष्प्रवाशिः। प्रवाशी नाम जुलाहे की शलाका का है। प्रोयतेऽस्यास्, प्रोयतेऽनया इति वा प्रवाशी। निष्प्रवाशिः पटः, निष्प्रवाशिः कम्बलः। पट,

१. शेषाद् विभाषा (५।४।१५४)।

२. म्रापोऽन्यतरस्याम् (७।४।१५) ।

३. ईयसरच (४।४।१५६)।

४. ईयसो बहुन्नीहेर्न-गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य (१।२।४८) पर पढ़ा हुमा वृत्तिकार का वचन ।

५. वन्दिते भ्रातुः (४।४।१५७)।

६. नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे (४।४।१५६) ।

कम्बल जिसमें से प्रवाणी (शलाका) अब निकल गई है। अर्थात् जिसकी बुनत समाप्त हो गई है, अर्थात् जो अभी-अभी तैयार हुआ है। कप् प्रत्यय के अभाव में उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययान्त 'प्रवाणी' को ह्रस्व हो जाता है।

द्वन्द्व समास

चार्थ ('च' का ग्रर्थ) से सम्बद्ध अनेक सुबन्तों का जो समास होता है वह द्वन्द्व समास कहलाता है। 'रामश्च लक्ष्मगारच सरतश्च शत्रुघनश्चिति राम-सक्ष्मगामरतशत्रुघनाः। 'च' के चार अर्थ हैं—समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर-योग, समाहार। पहले दो अर्थों में द्वन्द्व समास नहीं होता। क्योंकि सुबन्त पद असमर्थ होते हैं अर्थात् असंसृष्टार्थ होते हैं और समर्थ पदों का समास हुआ करता है।

परस्पर निराकाङ्क्ष (परस्पर-साहित्य-रहित)पदार्थों का जहाँ एक (द्रव्य, गुरा, क्रिया) में अन्वय हो वहाँ 'व' का अर्थ समुच्चय होता है। यहाँ जब एक का क्रिया में धन्वय हो चुकता है तब आवृत्ति करके दूसरे का अन्वय उसी क्रिया में होता है। 'व' शब्द के साथ उच्चारित पद को दूसरे की आकाङ्क्षा (अपेक्षा) होती है, जो च शब्द के योग के बिना उच्चारित हुआ है उसे दूसरे की नहीं।

समुच्चय में एक च शब्द का प्रयोग होता है— ईश्वरं गुरुं च मजस्व। यहाँ ईश्वर व गुरु परस्पर निरपेक्ष पद हैं इनमें कोई साहित्य नहीं। प्रथम 'ईश्वर' का 'भजस्व' किया में अन्वय होता है — ईश्वरं भजस्व। तब गुरु का 'भजस्व' किया में दुबारा उच्चारण करने से होता है। 'गुरुं च' कहने से गुरु पदान्तर 'ईश्वर' की अपेक्षा करता है, पर ईश्वरं भजस्व कहने से 'च' के अभाव में) 'ईश्वर' 'गुरुं की अपेक्षा नहीं करता, ईश्वर पद निरपेक्ष अथवा निराकाङ्क्ष है।

जहाँ एक पदार्थ प्रधान होकर और दूसरा अप्रधान होकर दो कियाओं में अन्वित हो रहे हैं वहाँ 'च' का अर्थ अन्वाचय है— मिक्सामट गां चानय। यहाँ भिक्षा सम्बन्धी अटन अवश्य कर्तव्य है और गो-कर्मक आनयन आनुषङ्गिक है। भिक्षा के उद्देश्य से घूमते हुए यदि मार्ग में गौ मिल जाए तो उसे भी ले आना—यह आनुषङ्गिक है। अतः भिक्षा प्रधान है, गो अप्रधान है। इसलिए

१. चार्थे द्वन्द्वः (२।२।२६) ।

भिक्षा ग्रौर गो का ग्रन्वाचय होने से एकार्थीभाव न होने से समास नहीं होता।

परस्पर सापेक्ष पदार्थं जिनके समूह के अवयव भिन्न-भिन्न स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं, का एकधर्मावच्छिन रूप अन्वय इतरेतरयोग कहलाता है। इतरेतर योग में इन्द्र समास होता है— प्लक्षन्यग्रोधो (ढाक और वट)। प्लक्षक्व न्यग्रोधश्च। धवखदिरपलाज्ञाः। धवश्च खदिरश्च पलाजश्च। उद्भूतावयव भेद होने से ही यहाँ प्रत्येक के साथ चकार का योग है। बह्य च क्षत्रं च बह्यक्ष । बह्यराजन्यविद्शूद्धाः। बह्या च राजन्यश्च विद् च शूद्धश्च। बाराश्च पतिक्च = दारपती। आपक्च तेजक्च = अप्तेजसी। यहाँ पूर्वपद (दार, अप्) के नित्य बहुवचनान्त होने पर भी इन्द्र द्विवचनान्त ही होता है।

समूह समाहार का नाम है। समासघटक ग्रवयवों से ग्रितिरिक्त समूह समास का ग्रथं है। यहाँ समूह से ग्रिमिशाय ऐसे समूह से है जहाँ अवयव अनुद्भूत — ग्राप्त , तिरोहित से हैं, समूहत्व ही का मुख्यतया भान होता है। संज्ञादक परिमाषादक — संज्ञा-परिभाषम्। वाक् व त्वक् च — वाक्त्वम्। समाहार ग्रथं में द्वन्द्व स्वभाव से ही एकवचनान्त ग्रीर नपुंसक लिंग होता है। समाहार एकत्व का नाम है। वहाँ एकवचन को छोड़ कर द्विवचन ग्रादि कैसे हो सकता है। समूहत्व में पुंस्तव व स्त्रीत्व की प्रतीति (भान) न होने से शेष नपुंसक लिंग से ही उसका कहना ठीक है। सूत्रकार समाहार द्वन्द्व की नपुंसकता को 'स नपुंसकम्' (२।४।१७) से विधान भी करते हैं।

कपर हमने द्वन्द्व के लक्षण में अनेक सुबन्तों का समास कहा है। दो भी अनेक है और दो से अधिक भी। होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता चेति होतृपोतृनेष्टोद्गातारः ऐसा चार पदों का द्वन्द्व समास होगा। इस समास में उत्तरपद (—समास का चरम — अन्त्य अवयव) उद्गातृ है और उसकी अपेक्षा होतृपोतृनेष्टृ — यह समुदाय पूर्वपद है। इस पूर्वपद को आनङ्(आन्)अन्तादेश होता है। यदि दो-दो का द्वन्द्व करके फिर उनका द्वन्द्व समास करें तो होता च पोता च होतापोतारौ (पूर्वपद को आनङ् हो गया)। नेष्टा च उद्गाता च नेष्टोद्गातारौ (यहाँ भी पूर्वपद को आनङ् हो गया)। अब दुवारा समास करने पर होतापोतृनेष्टोद्गातारः ऐसा समास होगा।

१. म्रानङ्ऋतो द्वन्द्वे (६।३।२५)।

# द्वन्द्व में पूर्वनिपात

द्वन्द्व-समास के घटक ग्रवयव प्रथमान्त होने से सभी समान रूप से उप-सर्जन हैं। सभी का पूर्वनिपात प्राप्त होता है। ग्रतः पूर्वनिपात किसका हो इसकी व्यवस्था कहते हैं—

द्वन्द्व समास में 'घि'-संज्ञक का पूर्वनिपात होता है अर्थात् उसका पूर्वप्रयोग होता है - हिरव हरक्च हरिहरौ । अनेक घ्यन्तों के पूर्वनिपात के प्रसंग में एक घिसंज्ञक को अवश्य पूर्व प्रयुक्त करना चाहिए दूसरा चाहे दूसरे स्थान पर हो चाहे किसी और स्थान पर हिरहरगुरव: । हिरगुरुहरा: । पटुगुक्लमृदव: ।

ग्रजादि ग्रदन्त शब्दरूप द्वन्द्व समास में पूर्व प्रयुक्त होता है - उष्टू-

सरम् । उब्द्राध्य खराध्य तेषां समाहारः । उब्द्रशशकम् ।

जब घि-संज्ञक का पूर्वनिपात प्राप्त होता हो श्रौर श्रजादि श्रदन्त का भी तो श्रजादि श्रदन्त का पूर्वनिपात होता है घि का नहीं 3—इन्द्राग्नी। इन्द्रवायू।

ग्रल्पाच्तर च्दूसरे की ग्रपेक्षा, ग्रल्प ग्रच् वाला शब्दरूप इन्द्रसमास में पूर्वप्रयुक्त होता है — शिवकेशवा । धवखदिरपलाशाः । एक से प्रधिक ग्रल्पाच्तर शब्द हों तो एक का तो ग्रवश्य पूर्विनिपात होता है दूसरे के विषय में नियम नहीं — शङ्क दुन्दुभिवीरणाः । शङ्क वीरणा दोनों दुन्दुभि की ग्रपेक्षा ग्रल्पाच्तर हैं। शूलपरशुशरचाणाः । शरक्क वापपरशबः ।

सूत्रकार ने लक्षराहेत्वोः '३।२।१२६) इस सूत्र में ग्रल्पाच्तर हेतु शब्द का पूर्वितिपात न करके यह ज्ञापित किया है कि समस्त पूर्वितिपात शास्त्र ग्रिनित्य है। सतः सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं '''''वाचमुवाच (किरात० १।३) में ग्रजा- शदन्त श्रौदार्य शब्द का पूर्वितिपात नहीं किया।

ऋतु ग्रीर नक्षत्रों के समानाक्षर नामों का, ऋतुग्रों ग्रीर नक्षत्रों के ग्रपने कम से इन्द्र समास में उच्चारण होता है <sup>४</sup>—हेमन्तिशिशरवसन्ताः। हेमन्तक्ष शिशिरक्ष वसन्तक्ष । यहाँ तीनों हेमन्त ग्रादि त्र्यक्षर हैं। कृति-

१. द्वन्द्वे घि (२।२।३२) । अनेकप्राप्तावेकस्य नियमः शेषे त्वनियमः।

२. ग्रजाद्यदन्तम् (२।२।३३)।

३. घ्यन्तादजाद्यदन्तं विप्रतिषेघेन (वा०) ।

४. ग्रल्पाच्तरम् (२।२।३४)।

ऋतुनक्षत्राणामानुपूर्व्येण समानाक्षराणां पूर्वनिपातो वक्तव्यः(वा०)।

कारोहिण्यो । कृत्तिका च रोहिस्सी च । ये दोनों नक्षत्रनाम त्र्यक्षर हैं । ग्रक्षर नाम ग्रच् का है ग्रथवा हल् सहित ग्रच् का ।

इन्द्र समास में लघु ग्रक्षर वाले शब्दरूप का पूर्वप्रयोग होता है प-कुशकाशम् । शरशादम् (शराञ्च शादाञ्च) । शर≔सरकंडा । शाद — नवतृरा।

ग्रम्यहित (पूजित) वाची शब्द का इन्द्र समास में पूर्वप्रयोग होता है<sup>2</sup>— दूसरे पूर्विनिपात के नियमों का यह वचन बाधक है। मातापितरो । वासु-देवार्जुनो । श्रद्धामेधे । दीक्षातपसी ।

बड़े भाई के नाम का पूर्वनिपात होता है 3—युधिष्ठिरार्जुनी । वर्णों का अपने क्रम से प्रयोग होता है 3—काह्म श्राव्यविद्युद्धाः । परन्तु श्रुद्धविद्- क्षत्रविप्राणां यत्रतींक्ती भवेद वधः (मनु० ८।१०४) इस मनुवचन में जो क्रम का विपर्यास है वह वध के अमङ्गल होने के कारण है । छोटी संख्या का पूर्वनिपात होता है 4—द्धित्राः । त्रिचतुराः । नवित्रततम् । एक सौ नव्वे ।

#### इन्द्र में परवल्लिङ्गता

समाहार द्वन्द्व से अन्यत्र इतरेतर द्वन्द्व में जो पर पद (= अन्तिम पद= चरमावयव) का लिङ्ग हो वही समास का लिंग होता है कि कुक्कुटक्च मयूरी च कुक्कुटक्च मयूरी कि कुक्कुटक्च मयूरी कि कुक्कुटक्च मयूरी कि कुक्कुटक्च मयूरीक कुक्कुटिविमी (कुक्कुटी इमी)। यहाँ प्रथम उदाहरण में जो उत्तरपद 'मयूर' का लिङ्ग (अर्थात् स्त्रीलिंग), वही समा । का, अतः 'इमे' इस स्त्रीलिंग सर्वनाम से परामर्श हुआ। दितीय उदाहरण में उत्तरपद कुक्कुट का जो लिंग (अर्थात् पुंल्लिङ्ग) उसके अनुसार समास भी पुंल्लिङ्ग हुआ, जिससे 'इमी' इस पुं० सर्वनाम से उसका संकेत हुआ। पर अव्ववस्त्र वडवा च अव्ववख्यो। यहाँ पूर्वपद अस्व के लिंग के अनुसार ही समास का लिंग हुआ। अहस्च रात्रिक्च महोरात्री (इमी पुण्यौ)। यहाँ रात्रि शब्द को समासान्त होकर 'रात्र' रूप हो जाता है। तब समास का पुंल्लिङ्ग में ही प्रयोग होता है। समास न तो पूर्व के लिंग को लेता है, न पर के। हाँ, वेद में पूर्विणिगता रहती है।

१. लध्वक्षरं पूर्वं निपततीति वक्तव्यम् (वा०)।

२. अप्यहितं च पूर्वं निपततीति वक्तव्यम् (बा०)।

३. भ्रातुरच ज्यायसः पूर्वनिपातो वन्तव्यः (वा०) ।

४. वर्गानामानुपूर्व्येग पूर्वनिपातः (वा०)।

४. संख्याया ग्रल्पीयस्याः पूर्वनिपातो वक्तव्यः (वा०) ।

६. परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः (२।४।२६)।

#### द्वन्द्व में समाहार-नियम

जहाँ अनुद्भूतावयव-भेद समूह रूप से पदार्थों को कहने की इच्छा हो, वहाँ सर्वत्र समाहार द्वन्द्व होता ही है और उसका नपुंसक लिंग होता है, पर कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जहाँ शास्त्र द्वारा समाहार में ही द्वन्द्व होता है यह नियम कर दिया गया है। अब हम उन-उन समाहार के विषयभूत प्रयोगों को दर्शाते हैं—

प्राणिसम्बन्धी ग्रंग, तूर्यं सम्बन्धी ग्रंग तथा सेना सम्बन्धी ग्रंगवाची पदों का द्वन्द्व समाहार ग्रथं में ही होता है, इतरेतरयोग में नहीं '—पाणिपादम् (पाणी च पादों च)। किरोग्रीवम् (किरश्च ग्रीवा च)। समाहार द्वन्द्व के नपुंसक लिंग होने से हृस्व हुग्रा। मार्वङ्गिकपाणिवकम्। मार्वङ्गिकाश्च पाणिवकाश्च, मृदंग तथा पणाव बजाने वाले। वीलावादकपरिवादकम्। रथिकाश्च ग्रह्मारे तथा पणाव बजाने वाले। वीलावादकपरिवादकम्। रथिकाश्च ग्रह्मारे तथा पणाव बजाने वाले। ग्रह्मारोहन्तीति ग्रह्मारोहाः। रिषकाश्च ग्रह्मारोहाश्च तेषां समाहारः। रिषकपादातम्। एकवचनान्त ग्रथवा द्विवचनान्त रिषकादियों का समाहार द्वन्द्व का नियम नहीं। तूर्यांग से यहाँ वाद्य विशेष के बजाने वालों का ग्रह्ण है। प्राण्यङ्गों का प्राण्यङ्गों के साथ समाहार समास होता है, तूर्यांगों का तूर्यांगों के साथ, सेनांगों का सेनांगों के साथ। ग्रतः मार्वङ्गाश्चारोही—यहाँ एकवद्भाव नहीं होता। प्राण्यङ्ग तथा सेनांग में ग्रंग शब्द का अवयव ग्रथं है, तूर्यांग में ग्रंग से उपकारक का ग्रह्ण होता है।

चरण (=वेदशासाध्येतृ) वाची शब्दों का द्वन्द्व समाहार प्रथं में ही होता है जब अनुवाद की प्रतीति हो। प्रमाणान्तर से अवगत अर्थ को पुनः शब्द द्वारा कहना अनुवाद है—उदगात् कठकालापम् (कठ और कालाप शासा वालों का उदय हुआ)। प्रत्यष्ठात् कठकीयुमम् (कठ और कीथुम शासावालों की प्रतिष्ठा (=हढ स्थिति) हो गई)। कीथुम सामवेद की एक शासा का नाम है। इस समाहार द्वन्द्व के लिए यह भी आवश्यक है कि कठ कालाप आदि के कर्तृत्व का वाचक तिङन्त पद स्था, इस्स का लुङन्त रूप हो ।

१. द्वन्द्वश्च प्राशितूर्यसेनाङ्गानाम् (२।४।२)।

२. ग्रनुवादे चरणानाम् (२।४।३) ।

३. स्थेगोरद्यतन्यां चेति वक्तव्यम् (वा०) । 'ग्रद्यतनी'--यह पूर्वाचार्यों की लुङ्की संज्ञा है ।

ग्रन्यथा समाहार का नियम नहीं—ग्रनन्विषुः कठकालापाः । उद्यन्ति कठ-कालापाः ।

यजुर्वेद में जिन कृतु (= सोमयज्ञों) का विधान है उनके वाचक अन्पूंसक लिंगी शब्दों का द्वन्द्व समाहार अर्थ में ही होता है <sup>9</sup> — अर्कश्चाश्वमेधश्च अर्काश्वमेधम् । सायाह्मश्चातिरात्रश्च — सायाह्मातिरात्रम् । नपुंसकलिंग कृतु-वाची शब्दों में यह नियम नहीं — राजसूयवाजपेये ।

म्रध्ययन (= उच्चारण) निमित्त से जो एक दूसरे के निकटवर्ती हैं तद्वाचक शब्दों का द्वन्द्व समाहाराथं में ही होता है — पदान्यधीत इति पदकः। कम्म स्थीत इति कमकः (दुन् प्रत्यय)। पदकश्च क्रमकश्चिति पदकक्रमकम्। वेदपाठनिमित्त होने पर भी 'याज्ञिकवैयाकरणी' यहाँ समाहार नियम से नहीं होगा। कारण कि याज्ञिक और वैयाकरण एक दूसरे से दूरवर्ती पदार्थों की संज्ञाएँ हैं।

जाति-परतया प्रयुक्त जातिवाची शब्दों का द्वन्द्व समाहार प्रथं में होता है पर प्राणी जाति वाची शब्दों के विषय में यह नियम नहीं 3—ग्राराश्च शस्त्र्यश्च = भ्राराशस्त्र । भ्रानाश्च शब्कुल्यश्च = भ्रानाशक्कुल । पर ब्राह्मण्क्षित्रयविद्श्वद्वाः । यहाँ प्राणी जाति होने से एकवद्भाव का नियम नहीं । एकवद्भाव में द्रव्य जाति ही ली जाती है ग्रतः रूपरसगन्धस्पर्शाः—यहाँ गुणाजाति होने से नहीं होता । यवसान्नोदकेश्थनम् = यवसं च ग्रन्नं च उदकं च बन्धनं च । यवस नाम भूसे का है । श्राय्यासनेऽध्याचिरते श्रेयसा न समा-विशेत् (मनु० २।११६) । जिस शय्या ग्रीर ग्रासन पर ग्रपने से बड़ा बैठा हो उस पर (उसके साथ) न बैठे । वेखुमृदङ्गकांस्यम् = वेखुश्च मृदङ्गश्च कांस्यं च । यहाँ 'प्राणित्यंसेनाङ्गानाम्' से एकवद्भाव नहीं हुग्रा, कारण कि उस सूत्र से तूर्याङ्गों के प्रयोग करने वालों का द्वन्द्व एकवत् होता है, न केवल तूर्याङ्गों का ।

भिन्नलिङ्गी नदीवाची तथा देशवाची शब्दों का द्वन्द्व समाहार अर्थ में

१. अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् (२।४।४)।

२. ग्रघ्ययनतोऽविष्रकृष्टाख्यायाम् (२।४।५) ।

रे. जातिरप्राणिनाम् (२।४।६)।

ही होता है गाङ्गा च शोणस्च = गङ्गाशोणम् । उद्घयस्य इरावती च = उद्घ्येरावति । यहाँ समाहार द्वन्द्व एकवचनान्त तथा नपुंसकिलग होता है, अतः (नपुंसक होने से) दोनों उदाहरणों में हस्व हुआ । पर समान लिंग होने पर यह नियम नहीं - गङ्गायमुने (= गङ्गा च यमुना च) । देशवाची - कुरवस्त्र च = कुरुकुरुक्षेत्रम् ।

क्षुद्रजन्तु (छोटे-छोटे जीव) वाची शब्दों का द्वन्द्व समाहार ग्रर्थ में ही होता है - -- वंशास्य मशकास्य == वंशमशकम् । यूकास्य लिक्षास्य == यूका- लिक्षम् (जूएँ ग्रीर लीखें)।

क्षुद्रजन्तुरनस्थिः स्यादिष वा क्षुद्र एव यः । शतं वा प्रसृतौ येषां केचिदानकुलादिष ॥

जो हड्डी-पसली से रहित हो वह 'क्षुद्र' है, ग्रथवा जो बहुत छोटा, जिसका परिमाग ग्रजात है, ग्रथवा जो एक सैंकड़ा मुट्ठी में समा जाते हैं।

कई ग्राचार्यों के मत से नकुल पर्यन्त 'क्षुद्र' जन्तु माने जाते हैं।

जिनमें स्वाभाविक नित्य विरोध है तद्वाची शब्दों का द्वन्द्व समाहार अर्थ में ही होता है — मार्जारस्य मूषकश्य — मार्जारमूषकम् । स्वा च श्रुगालश्य — स्वश्र्यालम् । स्रहिश्च नकुलश्य — स्रहिनकुलम् (साँप तथा न्योला)। काकश्य उल्कश्य — काकोलूकम् । स्रश्वश्य महिषश्य — स्रश्यमहिषम् ।

जो शूद्र म्रबहिष्कृत हैं (म्रर्थात् जिनके भोजन करने पर पात्र मिट्टी, जल, म्रिग्नि म्रादि से भी शुद्ध नहीं होता, वे बहिष्कृत हैं, उनसे भिन्न) तद्वाची शब्दों का द्वन्द्व समाहार म्रर्थ में ही होता है — तक्षा च म्रयस्कारश्च — तक्षायस्कारम् (बढ़ई ग्रौर लोहार)। रजकश्च तन्तुवायश्च — रजकतन्तुवायम् (भ्रोबी ग्रौर जुलाहा)।

गौश्चाश्वश्च गवाश्वम् । गवाविकम् (गौश्च श्रविश्च) । श्रजाविकम् । कुब्ज-वामनम् । कुब्जकरातम् । पुत्त्रपौत्रम् । मूत्रशकृत् । यक्नन्मेदः (यक्नत् च मेदश्च)। मांसशोिएतम् । दासीदासम् । कुटीकुटम्—इत्यादि एकवद्भाव होकर जिस

१. विशिष्टलिङ्गो नदी देशोऽग्रामाः (२।४।७)।

२. क्षुद्रजन्तवः (२।४।५) ।

३. येषां च विरोधः शाश्वतिकः (२।४।६)।

४. शूद्राग्णामनिरवसितानाम् (२।४।१०) ।

रूप में उच्चारण किए हैं उसी रूप में साधु हैं। कपान्तर में तो गोश्वम्, गोश्वौ विभाषा एकदभाव —समाहार होगा।

वृक्षविशेषवाची, मृगविशेषवाची, तृगाविशेषवाची, धान्यविशेषवाची, व्यञ्जनविशेषवाची पगुविशेषवाची, शकुनि (पक्षी) विशेषवाची—का द्वन्द्व विकल्प से समाहारार्थक होता है, पक्ष में इतरेतरयोग में, तथा ग्रश्ववडव, पूर्वापर, ग्रधरोत्तर—ये भी विकल्प से समाहारार्थक होते हैं — प्लक्षन्य-ग्रोधम्। प्लक्षन्यग्रोधाः (प्लक्षाश्च न्यग्रोधाश्च) (ढाक ग्रौर वट के वृक्ष)। रुरुपुष्तम्, रुरुपुष्ताः (रुरवश्च पृष्वताश्च) (रुरु एक प्रकार का मृग जिसका चर्म ब्रह्मचारी लोग पहनते हैं, पृष्यत — बिन्दुमान् उदरवाला मृग । कुशकाशम्, कुशकाशाः। ब्रीहियवम्, त्रीहियवाः (धान ग्रौर जौ)। व्यञ्जन—विषयुतम्, दिष्यत्वे। गोमहिषम्, गोमहिषाः। तिलिरिकपिञ्जलम्, तिलिरिकपिञ्जलाः (तिलिरयश्च किपञ्जलाश्च)। ग्रश्ववडवम्, ग्रश्ववडवाः (धोड़े ग्रौर घोड़ियाँ)। यहाँ पूर्वविल्लङ्ग होता है। पूर्वापरम्, पूर्वापरे। ग्रधरोत्तरम्, प्रभरोत्तरम्,

यहाँ वार्तिककार का कहना है कि फल, सेना, वनस्पति, मृग, शकुनि, शुद्रजन्तु—के बहुवचनान्तों का ही द्वन्द्व नियम से समाहारार्थक होता है<sup>3</sup>, मतः बदरामलके (बदरं च म्रामलकं च), रिथकाश्वारोहौ (रिथकश्च मश्वारोहश्च), प्लक्षन्यप्रोधौ (प्लक्षश्च न्यप्रोधश्च), रुरुपृषतौ (रुरुश्च पृषतश्च), हंसचक्रवाकौ (हंसश्च चक्रवाकश्च) । यूकालिक्षे । (यूका च लिक्षा च) । वीहियबौ (वीहिश्च यवश्च)। कृशकाशौ, (कृशश्च काशश्च)। इनमें इतरेतरयोग में भी द्वन्द्व होता है ।

परस्पर विरुद्धार्थं अद्रव्यवाची शब्दों का द्वन्द्व विकल्प से समाहारार्थक होता है<sup>४</sup>—शीतं च उच्छां च शीतोष्ण्य, शीतोष्ण्ये (ठंडा और गरम) । मुखं

१. गवाश्वप्रभृतीनि च (२।४।११)।

२. विभाषा वृक्ष-मृग-तृरा-धान्य-व्यञ्जन-पशु-शकुन्यश्ववडव-पूर्वाऽपरा-ऽधरोत्तरासाम् (२।४।१२) ।

३. बहुप्रकृतिः फल-सेना-वनस्पति-मृग-शकुनि-क्षुद्रजन्तु-धान्य-नृगानाम् (वा०) ।

४. विप्रतिषिद्धं चानिधकरणवाचि (२।४।१३) । यहाँ ग्रिधकरण (गुगा-धार) द्रव्य का नाम है ।

च दु:खं च = मुखदु:खम्, मुखदु:खं। जीवितं च मरणं च = जीवितमरणम्, जीवितमरणं। बलं चाबलं च = बलाबलम्, बलाबले। ग्रहो तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किचन। राजा चेन्न भवेल्लोके विभजन् साध्वसाधुनी (रा० २१६७। ३६)। तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य मुखदु:खे तथैव च। ग्रतीतानागते चोभे स व सर्व- धनी नरः। (भा० वन० ३१३।२१)। विकल्प की (पाक्षिक एकवद्भाव की) ग्रम्यनुज्ञा होने पर भी प्रयोग में साध्वसाधुनी ग्रादि द्विवचनान्तः ही देखे जाते हैं, ग्र्यात् इनका एकवद्भाव करके साध्वसाधुनी ग्रादि द्विवचनान्तः ही देखे जाते हैं, ग्र्यात् इनका एकवद्भाव करके साध्वसाधु, प्रियाप्रियम्, मुखदु:खम् इत्यादि प्रयोग नहीं मिलता है। पर कामकोधो। यद्यपि काम ग्रीर कोध ग्रद्रव्य हैं, तो भी परस्पर विरोधी नहीं हैं। श्रीतोष्णे उदके (दो जल, एक ठंडा ग्रीर दूसरा गरम)। यहाँ शीत शैंत्यगुण वाले द्रव्य जल को कह रहा है। उष्ण भी उष्णुत्व गुणा वाले जल को। ग्रतः समाहार (= एकवद्भाव) नहीं हुग्रा।

विषयसी । सिंप्रमंषुनी (सिंपरच मधु च) = घी ग्रीर मधु । मधुसिंपषी । इध्माबहिषी(इध्मं च बहित्ध)। इध्मा(नपुं०)सिंघा को कहते हैं । यहाँ निपातन से दीर्घ हुग्रा है । दीक्षातपसी । सेधातपसी । श्रद्धातपसी । श्रद्धानेधे । श्रध्ययन-तपसी । उन्नुखलमुसले । ऋक्सामे (ऋक् च साम च) । यहाँ ग्रच् समासान्त होता है । वाङ्मनसे (वाक् च मनश्च) । यहाँ भी ग्रच् समासान्त होता है । ग्राध्यसाने (ग्रादिश्चावसानं च) । विध पयः ग्रादि का समाहार इन्द्र नहीं होता ।

र्वातपदार्थ (=समास-घटकावयवार्थों) की इयत्ता (परिमारा) का बोध होने पर प्राण्यञ्ज ग्रथवा तूर्याङ्ग वाची शब्दों का समाहार द्वन्द्व का नियम नहीं - दश दन्तोष्ठाः । दश मार्वे जिक्कपाराविकाः ।

जब वितिपदार्थं की लगभग इयत्ता का बोध हो तब समाहार द्वन्द्व विकल्प से होता है 3—उपदशं दन्तोष्ठम् (लगभग दस दांत और स्रोष्ठ)। समाहार में स्रव्ययीभाव (उपदशम्) का स्रनुप्रयोग होता है। समाहार के स्रभाव में उपदशा दन्तोष्ठाः, यहाँ बहुवीहि (उपदशाः) का स्रनुप्रयोग होता है।

इतरेतर ग्रीर समाहार द्वन्द्वों की विषय-व्यवस्था के विषय में कहा जा चुका है। ग्रन्त में शिष्ट-प्रयोगानुसरएा करते हुए यह कहना पड़ता है—सर्वो

१. न दिघपयम्रादीनि (२।४।१४)।

२. ग्रधिकरएौतावत्त्वे च (२।४।१५) ।

३. विभाषा समीपे (२।४।१६)।

द्वन्द्वो विभाषैकवद् भवति, ग्रर्थात् सभी द्वन्द्व विकल्प से समाहारार्थंक होता है—इङ्गिताकारचेष्टज्ञम् (मनु० ७।६३)। इङ्गितं चाकारश्च चेष्टा च तेषां समाहार इङ्गिताकारचेष्टम् । तद् जानातीति । समाहार द्वन्द्व के नपुं० होने से हुस्व हुग्रा । यज्ञो मन्त्रबाह्मग्रस्य, लोकवृत्तमितिहासपुराग्रस्य । विषयः (न्यायभाष्य ४।१।६२)। मन्त्राश्च ब्राह्मग्रागिन च = मन्त्रबाह्मग्रम् । इतिहासस्च पुराग्रं च = इतिहासपुराग्रम् ।

## इन्द्र के विषय में विशेष वक्तव्य

जब द्वन्द्व समास का किसी दूसरे पद के साथ, जो उसका पूर्वपद ग्रथवा उत्तरपद हो समास होता है तब उस पद का द्वन्द्व के घटक प्रत्येक ग्रवयव के साथ सम्बन्ध होता है—द्वन्द्वादों द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पद प्रत्येकमिससम्बन्ध्यते—व्यवसारध्यायुधों न हन्तव्यः । यहाँ 'ग्रव्यक्तारध्यायुधानि' इस द्वन्द्व के ग्रादि में 'वि' पूर्वपद है, उसका सम्बन्ध ग्रव्य, सारिष्य, ग्रायुध—इन तीनों के साथ होगा, न कि 'ग्रव्य' के साथ ही—विनष्टानि ग्रव्यसारध्यायुधानि यस्य सव्यवसारध्यायुधः (द्वन्द्वगर्भों बहुत्रीहिः) । न शिक्ष्नोदरपाणिपादवाक्चश्रुक्चा-पलानि कुर्यात् (गौ० घ० १।६।५०) । यहाँ शिक्ष्नं च पाणिक्च पादौ च वाक्च च चशुक्च इति शिक्ष्नोदरपाणिपादवाक्चश्रुः (प्राण्यञ्ज होने से एकवद्भाव) । शिक्ष्नोदर० इस द्वन्द्व के ग्रन्त में 'चापल' शब्द का शिक्ष्न ग्रादि चक्षुरन्त पदों के साथ सम्बन्ध होता है, न कि चक्षुः के साथ ही । द्वन्द्व का चापल के साथ पष्ठी-समास है ।

#### द्वन्द्वाश्रय विधि

विद्या-योनि-सम्बन्धवाची हस्वऋकारान्त शब्दों के द्वन्द्व में पूर्वपद के ऋ के स्थान में स्नानङ् (श्रान्) स्रादेश होता है उत्तरपद परे होने पर । होता-पोतारौ (होता च पोता च)। पदरूप प्रातिपदिकान्त 'न्' का लोप हो जाता है। सतः होतान् के 'न्' का लोप हुस्रा। यहाँ हौत्र (=होतृकर्म) स्नादिरूप विद्या द्वारा सम्बन्ध है। होता और पोता दोनों यज्ञ में ऋत्विक् हैं। नेष्टोब्गातारौ

१. ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः (६।३।२३)। ग्रानङ् ऋतो द्वन्द्वे (६।३।२५)। यहाँ पूर्व सूत्र ऋतः इत्यादि से 'विद्यायोनिसम्बन्ध' की ग्रनुवृत्ति ग्रा रही है।

(नेष्टा च उद्गाता च)। मातापितरौ (माता च पिता च)। याताननान्दरौ (याता च ननान्दा च)। यहाँ योनिकृत सम्बन्ध है। पुत्र शब्द उत्तरपद होने पर भी ऋदन्त (हृस्व ऋकारान्त) पूर्वपद के अन्त्य ऋ के स्थान में आनङ् (=आन्) भ्रादेश होता है—पितापुत्त्रौ (पिता च पुत्त्रक्व)। मातृपित्र्य-ध्यापकाः। यह ऋकारान्तों का द्वन्द्व नहीं, ग्रध्यापक शब्द यहाँ ग्रदन्त है। साथ ही यह विद्या-सम्बन्धवाची ऋकारान्तों ग्रथवा योनिसम्बन्धवाची ऋकारान्तों का भी समास नहीं, किन्तु उभय-सम्बन्धवाची शब्दों का है जिनमें एक ऋकारान्त भी नहीं, ग्रतः ग्रानङ् का प्रसङ्ग नहीं। माता च पिता चाध्यापकृष्ट मातृपित्र्यध्यापकाः।

उत्तरभारत के ग्राचार्यों के मत में 'मातरिपतरी' ऐसा द्वन्द्व भी साधु है ।

जाया च पितश्च = जायापती । जम्पती । दम्पती । जाया के स्थान में जम्, श्रथवा दम् श्रादेश होता है । वेद में दम्पति (एकवचनान्त) का प्रयोग देखा जाता है । वह षष्ठी समास है श्रीर उसका अर्थ है श्रिषष्ठातृगृहपति— विश्वासां त्वा विद्यापित हवामहे सर्वासां समानं दम्पित मज। (ऋ०१।१२७।८)।

#### द्वन्द्वविषयक समासान्त

चवर्गान्त, दकारान्त, धकारान्त, हकारान्त समाहारार्थंक द्वन्द्व से टच् (ग्र) समासान्त होता है—वाक् च त्वक् च = वाक्त्वचम् । स्नक् च त्वक् च = स्नक्त्वचम् । श्रीश्च स्नक् च = श्रीस्रजम् । समिधश्च दृषदश्च समाहृताः = समिद्दृषदम् । सम्पदश्च विपदश्च समाहृताः = सम्पद्विपदम् । वाक् च विप्रुषश्च = वाग्विप्रुषम् (वाग्गी तथा मुँह से गिरती हुई बूँदें) । छत्त्रं चोपा-नही च = छत्त्रोपानहम् । धेनवश्च गोदुहश्च धेनुगोदुहम् । वेदैः साङ्गपदऋमो-पनिषदंर्गायन्ति यं सामगाः—यहाँ इतरेतर द्वन्द्व होने से समासान्त प्राप्त नहीं था । सो यह प्रयोग ग्रपागिनीय ही समऋना चाहिए, ग्रार्थ भले ही हो ।

कुछेक इन्द्र ग्रम् समासान्त करके निपातन किए हैं—स्त्री च पुनांश्च = स्त्रीपंसी । धेनुश्च ग्रनड्वांश्च = धेन्वनडुहौ (गाय ग्रौर बैल) । ऋक् च साम च = ऋक्सामे (नपं०) । वाक् च मनश्च = वाङ्मनसे (नपं०) । ग्रक्ष च भ्रुवौ च = ग्रक्षिभ्रुवम् (समाहार इन्द्र, ग्रम् परे होने पर 'ऊ' को उवङ्) ।

१. मातरपितरावुदीचाम् (६।३।३२)।

वाराक्य गावक्य—वारगवम् । ऊरू चाब्ठीवन्तौ च - ऊर्बब्ठीवम् (रान तथा घुटने) । यहाँ ग्रब्ठीवत् (पुं० नपुं०) = जानु, घुटना, के टि का लोप भी होता है । पादौ चाष्टीवन्तौ च = पदब्ठीवम्, पाग्रों तथा रान । प्राण्यङ्ग होने से एकवद्भाव हुग्रा है । नक्तं च दिवा च = नक्तंदिवम् । रात्रौ च दिवा च = रात्रिन्विवम् । ग्रहिन च दिवा च = ग्रहिंदवम् । यहाँ नक्तम्, दिवा — यह सप्तमी विभक्ति के ग्रथं में वर्तमान रात ग्रौर दिन के वाचक ग्रव्यय हैं । सप्तम्यर्थवृत्ति इन ग्रव्ययों का द्वन्द्व यहाँ निपातन किया है । ग्रहिंदवम् में वीप्सा ग्रथं में द्वन्द्व निपातन किया है । 'रात्रि' को मकारान्त (रात्रिम्) निपातन किया है । ऋक् च यजुक्च = ऋग्यजुषम् । वृत्ति के ग्रनुसार यह समासान्त समाहार द्वन्द्व में ही इष्ट है । ग्रतः लौ० गृ० ४३।६ पर देवपाल के वचन — ऋग्यजुषाम्यामाम्यां है ग्राहृती जुहुयात् में इतरेतर द्वन्द्व से किया गया समासान्त ग्रयुक्त है ।

एकशेष

एकशेष एक स्वतन्त्र वृत्ति है, समास नहीं। जब दो वा दो से अधिक शब्दों के अर्थ को उनमें से एक ही कह देता है, तब दूसरे एक शब्द का अथवा दो शब्दों का लोप (= अप्रयोग) न्याय प्राप्त ही है। उस लोप के होने पर जो शेष रह जाता है, वही 'एकशेष' कहलाता है । द्वित्व की म्राकाङ्क्षा में दो बार राम शब्द का उच्चाररा प्राप्त होता है। राम राम । बहुत्व की विवक्षा में राम शब्द का उच्चारण कम से कम तीन बार प्रसक्त होता है। राम राम राम । कारएा कि एक-एक भ्रर्थ के प्रति एक-एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। स्रब शास्त्र का उपदेश है कि ग्रपदं न प्रयुञ्जीत, बिना पद बनाए शब्द का प्रयोग न करे। दो व दो से ग्रधिक समानरूप शब्दों से परे कोई एक विभक्ति आने पर एक ही शब्द शेष रह जाए, दूसरे न रहें। यही एकशेष है। <sup>९</sup> रामश्च रामश्च रामौ। रामश्च रामश्च रामश्च रामाः। यह एकशेष समानरूप समानार्थंक शब्दों का ही नहीं होता, किन्तु विरूप समा-नार्थं क शब्दों का भी-वक्रदण्डश्च कुटिलदण्डश्च = वक्रदण्डी, कुटिलदण्डी। क्योंकि जो एकशेष (=शिष्ट) रहता है वह दूसरे लुप्त शब्द का अर्थ भी देता है, इसलिए उससे द्विचन भ्राता है। यह न्याय्य ही है। दो का भ्रप्रयोग होने पर बहुवचन संगत ही है। समानरूप शब्दों का अर्थभेद होने पर भी 

१. सरूपारणामेकशेष एकविभक्तौ (१।२।६४)।

परिमागा, माष)।

गोत्र प्रत्ययान्त को जब युव प्रत्ययान्त के साथ उच्चारण करने की इच्छा हो तो गोत्र प्रत्ययान्त शेष रहता है यदि उन दो शब्दों में गोत्र प्रत्यय-तथा-युवप्रत्ययकृत ही वैरूप्य हो, प्रकृत्यंश में कुछ भी विशेष न हो —गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च = गार्ग्यों। वात्स्यश्च वात्स्यायनश्च = वात्स्यौ।

गोत्र प्रत्ययान्त जो स्त्रीलिङ्गी शब्द उसका युवप्रत्ययान्त के साथ उच्चारण करने में एकशेष होता है यदि दोनों में प्रत्ययकृत विशेष (=विरूपता)
ही हो, ग्रौर उस स्त्रीलिङ्गी गोत्र प्रत्ययान्त को पुंबद्भाव होता है —
गार्गी च गार्ग्यायणश्च = गार्ग्यो। वात्सी च वात्स्यायनश्च = वात्स्यो। वाक्षी च
वाक्षायणश्च = वाक्षी। गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री गार्गी। यहाँ स्त्री प्रत्यय ङीप्
परे होने पर तद्धित 'य' (यञ्) का लुक् हो जाता है। गार्गी च गार्ग्यायणौ
च = गर्गाः। यहाँ गार्गी को पुंबद्भाव से गार्ग्य होने पर सहोच्चारित युवप्रत्ययान्त गार्ग्यायण के द्विवचनान्त होने से एकशेष गार्ग्य का बहुवचनान्त
प्रयोग होगा। बहुवचन में गोत्रप्रत्यय यञ्का लुक् हो जाता है—सो यहाँ
गर्गाः ऐसा बहुवचनान्त एकशेष होगा।

स्त्रीलिज़ी शब्द के साथ उच्चारित पुँल्लिज़ शब्द शेष रहता है। दोनों के समानरूप होने पर उ — हंसश्च हंसी च — हंसी। कुक्कुटश्च कुक्कुटी च — कुक्कुटो। पर इन्द्रश्च इन्द्रागा च — इन्द्रेन्द्राण्यो। यहाँ एकशेष नहीं हुन्ना, कारण कि यहाँ पुंयोग रूप अर्थ एक अधिक विशेष है जिसके निमित्त आनुक् (आन्) आगम हुन्ना है। यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् (मनु०६१६०)। यहाँ एकशेष नहीं हुन्ना, कारण कि नद और नदी एक चीज नहीं है। इनके प्रवृत्ति-निमित्त में भी भेद है, केवल स्त्री प्रत्ययकृत ही भेद (विशेष) नहीं है। माघ ४।६६ में मिल्लिनाथ इस विषय में पुरातन वचन का उद्धरण करते हैं — प्राक स्रोतसो नद्यः प्रत्यक्स्रोतसो नदा नर्मदां विनेत्याहुः, प्रधीत पूर्वं की ओर बहने वाली नदियाँ होती हैं, पश्चिम को बहने वाले नद, नर्मदा को छोड़कर।

१. वृद्धो यूना तल्लक्षग्राश्चेदेव विशेषः (१।२।६४) । 'वृद्ध'—यह पूर्वा-चार्यों की 'गोत्र' की संज्ञा है ।

२. स्त्री पुंबच्च (१।२।६६)।

३. पुमान सित्रया (१।२।६७)।

स्वसृ, दुहितृ के साथ उच्चारित भ्रातृ, पुत्र शब्दों का एकशेष होता है। — भ्राता च स्वसा च = भ्रातरों (बहिन भाई)। पुत्त्रश्य दुहिसा च = पुत्त्रों (पुत्र ग्रीर पुत्री)।

श्रनपुंसक लिङ्गी शब्द के साथ उच्चारित होने पर नपुंसक लिङ्गी शेष रह जाता है श्रीर विकल्प से एकवज्ञन का प्रयोग होता है। पक्षान्तर में स्था-प्राप्त वचन का, यदि इनमें लिंग-भेद-कृत ही विशेष — विरूपता हो? — शुक्लः पटः शुक्ला शाटी शुक्लं वस्त्रम्,तिदवं शुक्लम् । तानीमानि शुक्लानि । उपानही वृते वस्त्रं च घृतमन्येनं घारयेत्(भा० अनुशा० १०३।२८)। उपानही धृते वस्त्रं च घृतम् । तिदवं घृतम् । तानीमानि घृतानि । तपो न कल्कोऽघ्ययनं न कल्कः च घृतम् । तिदवं घृतम् । तानीमानि घृतानि । तपो न कल्कोऽघ्ययनं न कल्कः स्वाभाविको वेदविधिनं कल्कः । प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कः तान्येव मावी-पहतानि कल्कः ॥ (महाभारत) तप उपहतम् । ग्रध्ययनमुपहतम् । वेदविधि-रुपहतः । वित्ताहरणमुपहतम् , तानीमानि मावोपहतानि । कल्कः — वस्तः ।

पितृ शब्द मातृ शब्द के साथ उच्चारित होने पर शेष रह जाता है विकल्प से 3—माता च पिता च = पितरौ । पक्ष में मातापितरौ । यहाँ द्वन्द्व में मातृ के ऋ को स्नानङ् (स्नान्) स्नादेश होता है । उत्तर-भारत के स्नाचारौं के मत में 'मातरपितरौ' ऐसा द्वन्द्व समास होता है ।

त्यद् म्रादि सर्वनाम जिस किसी प्रातिपदिक के साथ उच्चारित होने पर शेष रह जाते हैं ----स च देवदत्तक्च -- तौ । यक्च देवदत्तक्च -- यौ ।

त्यदादियों की एकशेष विवक्षा में लिंग व वचन के विषय में ऐसी व्य-

जब त्यदादि सर्वादिगए। पठित सर्वनामों के साथ उच्चारित हों तो गरा-पाठ-क्रम से जो परे हो वह शेष रहता है—स च यश्च — यौ। यश्च कश्च — कौ।

१. भ्रातृपुत्त्रौ स्वसृदुहितृम्याम् (१।२।६८) ।

२. नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम् (१।२।६६)।

३. पिता मात्रा (१।२।७०)।

४. व्वशुरः व्वश्र्वा (१।२।७१)।

५. त्यदादीनि सर्वेनित्यम् (११२।७२)।

६. त्यदादीनां मिथो यद्यत्परं तत्ति च्छिष्यते (वा॰)।

पुँल्लिङ्गी और स्त्रीलिङ्गी शब्दों की सहिववक्षा में एकशेष त्यदादि से पुँल्लिङ्ग होता है '—सा च देवदत्तरच —तौ। स च देवदत्ता च —तौ। सहिवविक्षत शब्दों में से एक के नपुंसक लिङ्गी होने पर एकशेष त्यदादि से नपुंसकलिङ्ग होता है '—तच देवदत्तरच यज्ञदत्ता च —तानि (बहुवचन न्याय-प्राप्त है)। तच देवदत्तरच —ते।

ग्रनेक खुर वाले (ग्रर्थात् फटे हुए खुरों वाले) समानजातीय ग्राम्य पशुग्रों की सहिववक्षा में स्त्रीलिंगी शब्द शेष रहता है, पर तरुण पशुग्रों की सहिवविक्षा में यथाप्राप्त पुँल्लिंगी शब्द ही शेष रहता है — गावश्च (बैल) गावश्च (गौएं) — गाव इमाः । ग्रजाश्च ग्रजाश्च — ग्रजा इमाः । यहाँ एक ग्रज (बकरा) शब्द है, दूसरा ग्रजा (स्त्री॰ बकरी) । परन्तु वत्साश्च — वत्सा इमे । यहाँ ग्रनुप्रयुक्त 'इमे' पुँ० से पता चलता है कि यहाँ पुँ० 'वत्स' शब्द शेष रहा है ।

त्रलुक्-समास

समास प्रकरण के ब्रारम्भ में कह ब्राये हैं कि समस्यमान पदों की विभक्तियों का लुक् हो जाता है, पीछे प्रातिपदिकार्थं की विवक्षा में उन पदों के समुदाय से प्रथमा विभक्ति लाई जाती है। समस्त दो वा दो से ब्रधिक पदों के समुदाय की पुनः पद संज्ञा होती है जिससे वह एक स्वर वाला एक पद बन जाता है। पर कुछ ऐसे भी समास हैं जिनमें पूर्वपद की विभक्ति का लुक् नहीं होता, तो भी ऐकपद्य ब्रौर ऐकस्वर्य बना रहता है जो समास का प्रयोजन है। यहाँ भी कर्मादि ब्रथों को कहने के लिए समुदाय से विभक्ति ब्राती है जैसे दूसरे समस्त पदों से।

स्तोक (श्रौर स्तोक = थोड़ा ग्रर्थवाले शब्द), ग्रन्तिक (श्रौर श्रन्तिक = समीप ग्रर्थवाले शब्द), दूर (श्रौर दूरवाचक दूसरे शब्द) तथा कृच्छ से परे पञ्चमी विभिवत का लुक् नहीं होता उत्तरपद परे होने पर<sup>3</sup>—स्तोकान्मुक्तः (थोड़े में छूट गया)। श्रन्पान्मुक्तः। श्रन्तिकाद् श्रागतः। श्रम्याशाद् श्रागतः। दूरादागतः। विश्वकृष्टादागतः। कृच्छ्रान्मुक्तः (संकट से छूटा)।

१. त्यदादितः शेषे पुंनपुंसकतो लिङ्गवचनानि (वा०)।

२. ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुखेषु स्त्री (१।२।७३)।

३. पञ्चम्याः स्तोकादिम्यः (६।३।१) ।

ग्रोजस्, सहस्, ग्रम्भस्, तमस्—इनसे परे तृतीया विभक्ति का लुक् नहीं होता उत्तरपद परे होने पर म्योजसाकृतस् (बल से किया हुग्रा), सहसा-कृतम् (साहस से किया हुग्रा), श्रम्भसाकृतस् (जल से निष्पन्न किया गया), तमसाकृतस् ग्रज्ञानम् (ग्रन्थेरे से उत्पन्न किया गया ग्रज्ञान)।

श्रञ्जसाकृतम् (शीझता से सम्पन्न किया गया), पुंसानुजः (पुरुष-सन्तान के पीछे जन्मा हुग्रा), जनुषान्धः (जन्म के हेतु ग्रन्था)—इनमें तृतीया का अलुक् वार्तिककार को इष्ट है।

मनस् शब्द से परे तृतीया का म्रलुक् होता है उत्तरपद परे होने पर जब समुदाय संज्ञा हो<sup>२</sup>—मनसादत्ता । मनसागुप्ता । मनसारामः ।

ग्राज्ञायिन् शब्द उत्तरपद परे होने पर भी मनस् से तृतीया का मलुक् होता है<sup>3</sup>—मनसाऽऽज्ञातुं शीलमस्येति मनसाज्ञायी।

श्रात्मन् शब्द से तृतीया का अलुक् होता है पूरणप्रत्ययान्त उत्तरपद परे होने पर — आत्मनापञ्चमः । आत्मनाषठ्ठः । जनार्दनस्त्वात्मचतुर्भ एव— यहाँ आत्मा चतुर्थोऽस्येति आत्मचतुर्थः, ऐसा बहुवीहि समास है, सो तृतीया के अलुक् का प्रसङ्ग नहीं ।

स्रात्मन् शब्द से परे चतुर्थी का स्रलुक् होता है उत्तरपद परे होने पर जब समुदाय से ऐसी संज्ञा का बोध हो जिसे वैयाकरण व्याकरण-शास्त्र में प्रयुक्त करते हैं \* - श्रात्मनेपदम् । यह तङ् स्रौर स्रान की संज्ञा है । ऐसे ही 'पर' शब्द से परे चतुर्थी का स्रलुक् होता है \* - परस्मेपदम् । यह तिप् स्रादि नौ प्रत्ययों की संज्ञा है।

हलन्त और ग्रदन्त शब्द से परे सप्तमी का ग्रलुक् होता है उत्तरपद परे होने पर जब समुदाय से संज्ञा का बोध हो<sup>७</sup>—युधिष्ठिरः । यहाँ गवियुधिभ्यां

१. ग्रोजः सहोम्भस्तमसस्तृतीयायाः (६।३।३)।

२. मनसः संज्ञायाम् (६।३।४) ।

३. स्राज्ञायिनि च (६।३।५)।

४. ब्रात्मनश्च (६।३।६) । पूररा इति वक्तव्यम् (वा०) ।

५. वैयाकरसााख्यायां चतुर्थ्याः (६१३।७)।

६. परस्य च (६।३।८)।

७. हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाप् (६।३।६)।

स्थिरः (८१३।६५) से स्थिर के 'स्' को मूर्घन्य 'ष्' होता है। गविष्ठिरः । यह संज्ञा नहीं, और पूर्वपद हलन्त भी नहीं, पर मूर्घन्य विधायक इस शास्त्र के बल से यहाँ भी सप्तमी का अलुक् होता है। त्वचिसारः (बाँस)। यह अन्वर्थ नाम है। त्वचि सारोऽस्य । बाँस के छिलके में ही सार (शिक्त) होता है। छिलके के कट जाने पर उसमें कुछ नहीं रहता। अदन्त से—अप्रण्ये-तिलकाः। अरण्येमाषकाः। वनेकिंशुकाः। वनेहरिद्रकाः। पूर्वाह्ने स्फोटकाः। कृषेपिशाचकाः। मनसि जातः = मनसिजः। (कामदेव)।

मध्य तथा ग्रन्त शब्द से परे सप्तमी का ग्रलुक् होता है 'गुरु' शब्द उत्तर-पद परे होने पर १ — मध्येगुरः । ग्रन्तेगुरः ।

मूर्वन् ग्रीर मस्तक को छोड़कर स्वाङ्गवाची शब्द से परे सप्तमी का ग्रलुक् होता है जब काम-शब्द-भिन्न उत्तरपद हो<sup>२</sup>—कण्ठे कालोऽस्य == कण्ठेकालः (शिव)। उरितलोमा (उरित लोमानि यस्य सः)। पर मूर्धशिकः (मूर्षिन शिक्षाऽस्य)। मस्तकशिकः (मस्तके शिक्षाऽस्य)—यहाँ सप्तमी का लुक् होता है।

घलन्त बन्ध शब्द उत्तरपद परे होने पर पूर्वपद से परे सप्तमी का विकल्प से ग्रजुक् होता है — हस्तेबन्धः, हस्तबन्धः । चक्रेबन्धः, चक्रबन्धः । यहाँ भी पूर्वपद हलन्त ग्रथवा ग्रदन्त होना चाहिए । ग्रतः गुप्तिबन्धः (जेल में बन्द करना । कारिकाबन्धः (कारिकाग्रों में बाँधना) । यहाँ पूर्वपद के हलन्त ग्रथवा ग्रदन्त न होने से ग्रजुक् नहीं होता ।

तत्पुरुष समास में कृदन्त उत्तरपद परे होने पर पूर्वपद से सप्तमी का बहुत बार अलुक् देखा जाता है — स्तम्बेरमः (हाथी) । कर्गोजपः (सूचक, बुगलखोर) । नहीं भी होता—कुरुचरः (कुरुष् चरतीति) । महचरः (मद्रेषु चरतीति) ।

प्रावृट्, शरद्, काल, दिव्—इन से परे सप्तमी का म्रलुक् होता है जब

१. मध्याद् गुरौ (६।३।११) । भ्रन्ताच्चेति वक्तव्यम् (वा०) ।

२. ग्रमूर्वमस्तकात्स्वाङ्गादकामे (६।३।१२) ।

३. बन्धेच विभाषा (६।३।१३)।

४. तत्पुरुषे कृति बहुलम् (६।३।१४)।

उत्तरपद 'ज' हो <sup>९</sup> — प्रावृषिजः (बरसात में उपजा) । **शरदिजः । कालेजः** (समय पर उत्पन्न हुग्रा) । दिविजः (द्युलोक में जन्मा हुग्रा) ।

वर्ष, क्षर, बर, वर—इनसे सप्तमी का अलुक् विकल्प से होता है 'ज' शब्द उत्तरपद परे होने पर<sup>२</sup>—वर्षेजः, वर्षजः। (वर्ष में अथवा वृष्टि में उत्पन्न)। सरेजः, क्षरजः। अर्क खींचने से उपजा। शरेजः, शरजः। वरेजः, वरजः।

ध (तरप्, तमप्), 'काल' शब्द, तथा तन प्रत्यय परे होने पर कालवाची शब्द से परे सप्तमी का विकल्प से अलुक् होता है 3 — पूर्वाह्लेतरे पूर्वाह्लतरे । पूर्वाह्लेतमें । पूर्वाह्लेकाले, पूर्वाह्लकाले । पूर्वाह्र् एतने । पूर्वाह्र् एतने । पूर्वाह्र् एतने । यहाँ भी पूर्वपद हलन्त अथवा अदन्त होना चाहिए । अतः 'रात्रितरायाम्' (बहुत रात बीते) यहाँ अलुक् नहीं होता ।

कालवाची से भिन्न पूर्वपद से सप्तमी का विकल्प से ग्रलुक् होता है जब शय, वास, वासिन्—ये उत्तरपद हों के लेशयः, खशयः। ग्रामेवासः, ग्राम-वासः। ग्रामेवासी, ग्रामवासी। यहाँ भी पूर्वपद हलन्त ग्रथवा ग्रदन्त होना चाहिए, ग्रतः मूमिशयः (भूमि पर सोने वाला)। यहाँ ग्रलुक् नहीं होता।

इन्प्रत्ययान्त, सिद्ध शब्द ग्रौर कृत्प्रत्ययान्त बन्ध—इनके उत्तरपद होने पर पूर्वपद से परे सप्तमी का श्रलुक् नहीं होता प्र—स्थण्डिल शायी (स्थण्डिल पर सोने का व्रत है जिसका, ग्रर्थात् ब्रह्मचारी)। काम्पिल्यसिद्धः (काम्पिल्य नगर में सिद्ध = बना हुन्ना ग्रथवा प्रसिद्ध)। चक्रवन्यः।

कृदन्त 'स्थ' शब्द उत्तरपद परे होने पर भी लोकभाषा (संस्कृत) में पूर्व-पद से परे सप्तमी का अलुक् नहीं होता क् समस्थ: (समे तिष्ठित)। विष-मस्थः। कृटस्थ:। पर्वतस्थ:। वेद में तो अलुक् हो जाता है।

जब निन्दा गम्यमान हो तब पूर्वपद से परे षष्ठी का श्रलुक् होता है उत्तरपद परे होने पर - चौरस्यकुलम् । राज्ञः प्रत्येनाः ।

१. प्रावृट्-शरत्-काल-दिवां जे (६।३।१५)।

२. विभाषा वर्ष-क्षर-श्वर-वरात् (६।३।१६)

३. ं घ-काल-तनेषु काल-नाम्नः (६।३।१७)।

४. शय-वास-वासिष्वकालात् (६।३।१८)।

५. नेन्सिद्ध-बघ्नातिषु च (६।३।१६)।

६. स्थे च भाषायाम् (६,३।२०)।

७. षष्ट्या श्राक्रोशे (६।३।२१)।

वाक्, दिक्, पश्यत्—इनसे परे षष्ठी का अलुक् होता है युक्ति, दण्ड, 'हर'—इनके क्रम से उत्तरपद होने पर ि—वाचोयुक्तिः (कथन) । दिशो-वण्डः। पश्यतोहरः (पश्यन्तमनाहत्य हरति)। स्वर्णकार की भी संज्ञा है।

श्रामुख्यायराः श्रामुख्यपुत्तिका, श्रामुख्यकुलिका इनमें ग्रमुख्य (ग्रदस् का षट्ठघन्त) ग्रपने स्वरूप में ग्रवस्थित रहता है रि—ग्रमुख्य गोत्रापत्यम् = श्रामुख्यायराः । नडादि होने से फक् (ग्रायन) प्रत्यय हुत्रा है । ग्रमुख्य पुत्त्रस्य मावः, ग्रमुख्य कुलस्य मावः = श्रामुख्यपुत्त्रिका, श्रामुख्यकुलिका । मनोज्ञादि होने से यहाँ बुल् (ग्रक) हुग्रा है ।

देवानां प्रियः, यहाँ भी षष्ठी का अलुक् होता है। असम्राट् अशोक अपने को देवानां प्रियः कहता है और प्रियदर्शी भी। भट्टोजिदीक्षित "देवानां प्रिय इति च मूर्खें" ऐसा पढ़ते हैं। और 'मूर्खं' अर्थं न होने पर अलुक् नहीं होता ऐसा मानते हैं—देविषयः। पर भाष्य में ऐसा पाठ नहीं। वृत्तिकार भी ऐसा नहीं पढ़ते।

गुनःशेषः, गुनःपुच्छः, गुनोलाङ्गूलः—यहां पूर्वपद श्वन् से षष्ठी का अनुक् होता है । ये अजीगर्त के तीन पुत्रों की संज्ञाएँ हैं । दिवोदासः—यहां भी षष्ठी का अनुक् होता है । यह एक राजा का नाम है । वास्तुनो गृहक्षेत्रस्य पतिः—वास्तोष्पतिः । वेश्मभूवस्तिुरस्त्रियाम् इस अमर वचन के अनुसार वास्तु पुं० भी है ।

पुत्र शब्द उत्तरपद होने पर जब समुदाय से निन्दा गम्यमान हो तो पूर्व-पद से आई हुई षष्ठी का अलुक् विकल्प से होता है <sup>४</sup> —दास्याः पुत्रः । दासी-पुत्रः ।

विद्या-सम्बन्धवाची तथा योनि-सम्बन्धवाची ऋकारान्त शब्दों से म्नाई हुई षष्ठी का म्रलुक् होता है जब विद्यासम्बन्धवाची म्रथवा योनिसम्बन्धवाची

१ः षष्ठीप्रकरराे वाग्-दिक्-पश्यद्भ्यो युक्ति-दण्ड-हरेषु यथासंख्यम् भनुग् वक्तव्यः (वा०)।

२. मामुष्यायगाऽऽमुष्यपुत्रिकाऽऽमुष्यकुलिकेति चालुग् वक्तव्यः (वा०)।

३. देवानां प्रिय इत्यत्र षष्ठ्या ग्रलुग् वक्तव्यः (वा०)।

४. शेपपुच्छलाङ्गूलेषु शुनः संज्ञायां षष्ठ्या श्रलुग् वक्तव्यः (वाo) ।

५. पुत्त्रेऽन्यतरस्याम् (६।३।२२)।

उत्तरपद परे हो ि—होतुरन्तेवासी । होतु:पुरतः । पितुरन्तेवासी । पितुः पुरतः । मेघदूत के "द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम्" इस पद्यांश में जाया शब्द के योनिसम्बन्ध-वाची न होने से षष्ठी-म्रलुक् का प्रसङ्ग ही नहीं ।

विद्या-योनि-सम्बन्धवाची ऋकारान्त शब्द से ग्राई हुई षष्ठी का विकल्प से ग्रालुक् होता है जब स्वसृ ग्रथवा पित शब्द उत्तरपद हो — मातुःष्वसा, मातुः स्वसा। पितुः स्वसा। इनमें विकल्प से 'स्वसृ' के 'स्' को 'ष्' होता है। मातृष्वसा। पितृष्वसा। यहाँ नित्य षत्व होता है। दुहितुः पितः, दुहितृपितः। ननान्दुः पितः, ननान्द्रपितः (ननद का पित)।

समासाश्रित-सुट् विधि

ऐसे भी कुछ समस्त पद हैं जिनमें उत्तरपद के ब्रादि में सुट् (स्) का ब्रागम होता है। उन्हें यहाँ अनुक्रम से लिखते हैं---

कुस्तुम्बुरु (धान्याक, धनिया) । यहाँ 'तुम्बुरु' उत्तरपद को सुट् ग्रागम हुमा है । <sup>3</sup> कुस्तुम्बुरु ग्रोषधि का नाम है ग्रौर उसके फल का भी । यह जाति-वाचक शब्द है । ग्रथान्तर में सुट् नहीं होगा—कृत्सितानि तुम्बुरूिश (= तिन्दुकी-फलानि) = कृतुम्बुरूिश । 'ग्रपरस्पराः' ऐसा सुट्सहित निपातन किया है जब लगातार चलना ग्रादि प्रतीत हो — ग्रपरस्पराः सार्था गच्छन्ति (निरन्तर चल रहे हैं) । यदि यह ग्रथं न होगा तो ग्रपरपराः सार्था गच्छन्ति = ग्रपरे परे च सकृदेव गच्छन्ति (ग्रन्यान्य सार्थं एक बार चलते हैं) में सुट नहीं होगा ।

गोष्पद शब्द सुट्सहित निपातन किया है सेवित, असेवित तथा प्रमाण विषय में "—अगोष्पदो देशः। गावः पद्यन्ते यस्मिन्देशे स गोमिः सेवितो देशो गोष्पद इत्युच्यते (जहाँ गौएँ चलती-फिरती हैं वह गौओं से सेवित देश गोष्पद कहलाता है)। जिन जंगलों में गौएँ नहीं चलती-फिरती अथवा जिन महाजंगलों में उनका चलना-फिरना सम्भव ही नहीं वे गौओं से असेवित होने से 'अगोष्पद'

१. ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेम्यः (६।३।२३)।

२. विभाषा स्वसृपत्योः (६।३।२४)।

३. कुस्तुम्बुरूणि जातिः (६।१।१४३) ।

४. ग्रपरस्पराः क्रियासातत्ये (६।१।१४४)।

५. गोष्पदं सेविताऽसेवितप्रमार्गेषु (६।१।१४५) ।

कहे जाएँगे—अगोष्पदान्यरण्यानि महारण्यानि वा । गोष्पदप्रपूरं वृष्टो देवः (इतना बरसा जिससे गोखुर से निम्न हुग्रा प्रदेश जल से भर गया)। यहाँ प्रमाण == इयत्ता की प्रतीति होती है । यहाँ षष्ठी समास है । यदि सेवित ग्रादि कुछ भी ग्रर्थं गम्यमान न हो तो गोः पदम् = गोपदम् ऐसा सुट्-रहित रूप होगा ।

'म्रास्पद' यह सुट्-सहित निपातन किया है जब प्रतिष्ठा (स्थिर स्थान) मर्थ हो । भ्राङ् के साथ मर्यादा मथवा ग्राभिविधि में भ्रव्ययीभाव ।

'आश्चर्यं' यह अद्भुत अर्थं में सुट्-सहित निपातन किया है। श्राश्चर्यं अबि स भुञ्जीत (आश्चर्यं होगा यदि वह खाये)। आश्चर्यों गवां दोहोऽगो-पालकेन (ग्वाला न होने पर भी इसका गौग्रों का दोहना अद्भुत (विस्मयनीय) है। यहाँ कृत्य प्रत्यय यत् है और आङ् उपपद होने से उपपद समास है। यदि अद्भुत अर्थं न होगा तो सुट् भी न होगा—आचर्यं कर्म शोमनम् (शुभ कर्मं करना चाहिए)।

वर्चस्क (ग्रन्नमल, विष्ठा) ग्रथं में ग्रवस्कर शब्द निपातन किया है। ग्रम्मकीयंतेऽषः क्षिप्यत इति (जो नीचे फेंका जाता है)। मलयुक्त स्थान को भी ग्रवस्कर कहते हैं। संमाजितावस्करया व्यये चामुक्तहस्तया (मनु० ५।१५०)।

'अपस्कर' यह रथाङ्ग (चक्र) में सुट्-सहित निपातन किया है ।<sup>४</sup>

'विष्किर' पक्षी अर्थ में सुट्-सहित निपातन किया है। बिना सुट् के भी 'विकिर' पक्षी अर्थ में साधु है और यह पक्षी से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। ध

प्रतिपूर्वक कश् (जाना, नियन्त्रण करना) धातु से श्रच् प्रत्यय होने पर कश् के क से पूर्व सुट् का श्रागम होता है। श्रीर उसे घत्व भी होता है —

१. श्रास्पदं प्रतिष्ठायाम् (६।१।१४६) ।

२. ब्राश्चर्यमनित्ये (६।१।१४७)।

३. वर्चस्केऽवस्करः (६।१।१४८) ।

४. श्रपस्करो रथाङ्गम् (६।१।१४६) ।

५. विष्किर: शकुनौ वा (६।१।१५०)।

६. प्रतिष्कशस्य कशेः (६।१।१५२)।

1.48

प्रतिष्कशः = सन्देशहर, ग्रागे-ग्रागे चलने वाला, सहायक । प्रयोग भी है — प्राममद्य प्रवेक्यामि मव मे त्वं प्रतिष्कशः ।

पर प्रतिगतः कशां प्रतिकशोऽभ्यः (घोड़ा जो चाबुक को नहीं मानता)। यहाँ सुट् नहीं होता, कारएा कि प्रति उपसर्ग का योग यहाँ गम् घातु के साथ है, कश् घातु के साथ नहीं, यद्यपि कशा भी कश् घातु से व्युत्पन्न है।

प्रस्कण्व (कण्व का पुत्र), हरिक्चन्द्र (रार्जाष)—ये ऋषि वाचक सुट्-सहित निपातन किए हैं। अस्कण्व ऋषिः। हरिक्चन्द्र ऋषिः। अन्यत्र प्रकण्वो देशः (देश जहाँ से कण्व लोग चले गए हैं)। हरिचन्द्रो माणवकः हरिचन्द्र नाम का लड़का। भट्टार हरिचन्द्र प्रतिष्ठित गद्य-किव हुए हैं जिन्हें बागाभट्ट हर्षचरित में स्मरण करते हैं—

#### भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते ।

मस्कर, मस्करिन्—ये क्रम से वेगु (बाँस) ग्रौर परिव्राजक (संन्यासी) ग्रथं में निपातित किए हैं। मकर (—ग्राह) एक ग्रव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। मकरी समुद्र को कहते हैं। कोई लोग माङ् उपपद होने पर कृ धातु से ग्रच् प्रत्यय करके सुद् का निपातन करते हैं, श्रौर माङ् को ह्रस्वत्व का। मा कियते येन प्रतिविध्यते स मस्करो वेगुः। वेगु ग्रह्ण उपलक्ष्मणार्थं है। दण्ड को भी 'मस्कर' कहते हैं। परिव्राजक लोग यज्ञ यागादि कर्मों का निषेध करते हैं इसलिए उन्हें भी मस्करो कहते हैं। 'मस्करिन्' में भी माङ् को ह्रस्व, सुद् श्रौर इनि प्रत्यय का निपातन मानते हैं। मस्करी लोग ऐसा कहते हैं—

#### मा स्म कृदत कर्माणि शान्तिर्वः श्रेयसीति ।

'कारस्कर' यहाँ, वृक्ष अर्थ में सुट् निपातन किया है। कि धातु से कर्ता अर्थ में 'ट' प्रत्यय होता है। वृक्ष अर्थ न होगा तो 'कारकरः' ऐसा रूप होगा। कार करोतीति। कार करोतीति।

'पारस्कर' श्रादि शब्दों में सुट् निपातन किया है जब समुदाय संज्ञा हो क्रिं — पारस्करों देशः । पारस्कर ऋषिः । पारस्करग्टह्यस् । रथस्या नाम नदी । श्रन्यत्र रथ्या (प्रतोली, विशिखा — गली) । किष्कुः (चार हाथ का प्रमारा) ।

१. प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी (६।१।१५३)।

२. मस्करमस्करिएा वेरापुपरिव्राजकयोः (६।१।१५४) ।

३. कारस्करो वृक्षः (६।१।१५६) ।

४. पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् (६।१।१५७)।

किष्कित्था (गुहा का नाम) कि कि घत्ते इति । तद् श्रौर बृहत् से सुट् का स्रागम होता है, कर श्रौर पित शब्द उत्तरपद होने पर जब समुदाय का क्रम से चोर श्रौर देवता श्रर्थ हो — तद् के द तथा बृहत् के 'त्' का लोप भी होता है— तस्करः (चोर) तत्करोतीति (ऐसा कर्म करता है जो इतना निन्दित है कि उसका नाम नहीं लिया जाता है)। तस्कर शब्द के विषय में यजुः (१२।६ र) के भाष्य में उवट का ऊह भी द्रष्टव्य है— तदेवाय चौरकर्म करोति नान्यत्, स तत्करः सन् तस्कर इत्युच्यते। श्रर्थात् उवट का ऐसा विचार है कि जो पुरुष उसी एक चोरी के कर्म को करता है और कुछ नहीं करता, उसे 'तत्करः' न कहकर 'तस्करः' कहा जाता है। हमने तस्कर का श्रर्थ देते हुए यास्क का श्रनुसरण किया है। यास्क का वचन है— तस्करस्तत्करोति यत्पाप-कम् (निरुक्त ३।१४)। बृहतां पितः = बृहस्पितः।

वनस्पतिः । प्रायश्चित्तः । प्रायश्चित्तम् । यहाँ 'प्राय' ग्रदन्त शब्द है । जहाँ भी सुट् दीखता है पर शास्त्र ने विधान नहीं किया, वह सब पारस्करादि शब्दराशि के श्रन्तर्गत समभना चाहिए।

### पृषोदरादि शिष्टोपदिष्ट शन्द

कुछ ऐसे भी समस्त पद हैं जिनमें पूर्वपद और उत्तरपद अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं रहते। उनमें वर्णविकार, वर्णागम, वर्णनाश आदि नाना कार्य होते हैं जिन्हें शास्त्र ने कहीं भी विधान नहीं किया, पर शास्त्रकार जिनका प्रत्याख्यान भी नहीं करता, कारण कि पुण्यात्मा शिष्ट लोगों ने उन-उन शब्दों का उस-उस वर्णविकारादि के सहित ही उच्चारण किया है और शिष्टों के वचनों (प्रयोगों) में असाधुत्व की शङ्का ही नहीं हो सकती। पृषद श्वेत बिंदु वाले मृग का नाम है। पृषत उदरस्। पृषोवरस्। यहाँ 'त' शब्द का लोप हुआ है। शिष्टोच्चारित पृषोदर शब्द साधु है,इसके विपरीत न्याय-प्राप्त पृष-दुदरम् असाधु है। मेघ अर्थ में वारिवाहक न कहकर शिष्ट लोग 'बलाहक' कहते हैं। यहाँ पूर्वपद के स्थान में 'ब' और उत्तरपद के आदि को 'ल' होता है। मेघ अर्थ में वारिवाहक असाधु होगा। शिष्टोच्चारित बलाहक ही साधु है। जीवनस्य (चलस्य) मृतः (प्रसेवः, बन्धः) चजीमृतः (मेघ)। यहाँ 'वन' शब्द का लोप होता है। शवानां शयनम् इस अर्थ में स्थायप्राप्त शवशयनम् न कहकर शमशानम् ऐसा शिष्ट उच्चारण करते हैं और वही साधु है। यहाँ

१. तद्बृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट् तलोपश्च वक्तव्यः (वा०) ।

पूर्वपद शव के स्थान में 'शम' और उत्तरपद शयन के स्थान में शान आदेश होता है। न तो रम कोई स्वतन्त्र शब्द है ग्रीर न शान (शयन ग्रर्थ में)। कथ्वं सम् ग्रस्येति उल्खलम् । यहां बहुत कुछ परिवर्तन हुन्ना है । वृसी (बुवन्तोऽस्यां सीदन्ति) यतियों का ग्रासन (जिस पर बैठकर वे शास्त्रचर्चा करते हैं)। यहाँ पूर्वपद बुवत् था भीर उत्तरपद सद् था। पिशितं चमति ग्रथवा पिशितम् (मांसम्) ग्रश्नाति । इस ग्रर्थको कहने के लिए शिष्टों द्वारा पिशाच शब्द व्यवहृत होता है, ऐसा ही हमें व्यवहृत करना चाहिए । न्याय्य संस्कार युक्त पिशितचामः, पिशिताशः नहीं । यह जातिवाचक शब्द में नियम होगा, केवल यौगिक में नहीं । मह्यां रौतीति मयूरः । यहाँ मही शब्द पूर्वपद था ग्रीर भ्रच् प्रत्ययान्त 'रु' बातु उत्तरपद । वर्णविकार ग्रीर वर्णनाश द्वारा यह रूप शिष्टोच्चारित होने से मान्य हैं। दक्षिग्गतीरम्। दक्षिगतारम्। उत्तर-तीरम् । उत्तरतारम् । यहाँ तीर शब्द के स्थान में 'तार' भी उच्चारण करते हैं सो भी साधु है। षड्दन्ता ग्रस्य = बोडन्। षट्च दश च = बोडश। षट्धा = बोढा, षड्धा - ये भी शिष्टोच्चारित साधु हैं। कृच्छू ए दाश्यते (=दीयते), नास्यते, दभ्यते स दूडाशः, दूरणाशः, दूडमः - ये सभी साधु हैं। दुष्टं ध्यायतीति दूढचः। यहाँ दुस् उपपद होने पर ग्राकारान्त ध्या (ध्यै) से क प्रत्यय न्यायप्राप्त है । शेष परिवर्तन शिष्टोच्चारएावश हुन्ना है ।

पूर्वाचार्यों का

#### लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुं काममनसोरिप । समो वा हितततयोगांसस्य पचि युड्घजोः ॥

यह वचन भी पृषोदरादीनि यथोपिदष्टम् से गतार्थं है । इसका ग्रथं है —कृत्य प्रत्ययान्त उत्तरपद होने पर 'ग्रवश्यम्' के 'म्' का, काम, मनस् के उत्तरपद होने पर तुमुन् (=तुम्) के 'म्' का नित्य लोप करे, तथा हित, तत उत्तरपद होने पर सम् के 'म्' का विकल्प से लोप करे ग्रौर ल्युट् प्रत्ययान्त व घञ्प्रत्य-यान्त पच् परे रहते हुए पूर्वपद मांस के 'ग्र' का लोप करे । क्रमशः उदाहरण—गन्तुकासः (गन्तुं कामोऽस्य) । गन्तुमनाः (गन्तुं मनोऽस्य) । ग्रवश्यकृत्यम् । ग्रवश्यवक्तव्यम् । सहितम्, संहितम्। सततम्, सन्ततम् । मांस्पचनी । मांस्पाकः । यहाँ शिष्टोच्चारण वश संयोगान्त 'स्' का लोप भी नहीं होता ।

#### सापेक्षत्वेषि गमकत्वात् समासः

समासप्रकरण के प्रारम्भ में कह आये हैं कि समास पदिविधि है अर्थात् पदों को जो कार्य-विशेष होता है उसका नाम है और जो भी पद-विधि होती

है वह समर्थ पदों को होती है, ग्रर्थात् ग्रसामर्थ्य होने पर समास नहीं होता । न केवल ग्रसम्बद्धार्थ पद ही ग्रसमर्थ होते हैं, ग्रपितु सापेक्ष भी-सापेक्ष मसमर्थं भवति । तो भी कुछ समास ऐसे हैं जिन्हें हम ग्रसमर्थं समास कहेंगे क्योंकि पदों के सापेक्ष होने पर भी वे घटित हुए हैं। ऐसा वहीं हुन्ना है जहाँ समास इष्ट सम्बन्ध का गमक (=बोधक) है। इसका मूर्धाभिषिक्त उदाहरएा 'वेवदत्तस्य गुरुकुलम्' है। यहाँ गुरु शब्द शिष्य देवदत्त की ग्रपेक्षा रखता है, ग्रतः ग्रसमर्थं है तो भी 'कुल' के साथ समस्त हुन्ना है, कार**गा कि देवदत्त** विशेषरा बुद्धि द्वारा 'गुरुकुल' के एकदेश (ग्रवयव) 'गुरु' के साथ सम्बद्ध होकर समुदाय 'गुरुकुल' का विशेषण बन जाता है। श्रौर देवदत्तस्य यो गुरुः, तस्य कुलम् इस अर्थ का बोध हो जाता है। यही विवक्षित अर्थ है स्रोर समास इसका गमक (बोधक) है। इस प्रकार जहाँ कहीं समास हो वहाँ सापेक्षत्वेपि गमकत्वात्समासः ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार के समास के अन्य उदाहरगा-पादत्रयस्य दृष्टार्थः क्लोकस्यासीत् स योगवित् (राजत० २।६१)। यहाँ दृष्ट्रक्लोकपादत्रयार्थः ऐसा पद-सामर्थ्यं के ग्रनुसार समास होना चाहिए था। यहाँ 'पाद' श्लोक की अपेक्षा रखता है, अतः सापेक्ष है और 'अर्थ' श्लोकपाद-त्रय की अपेक्षा रखता है, अतः सापेक्ष है। इस कारएा असमर्थ होने से इनका क्रम से 'त्रय' और 'दृष्ट' के साथ समास नहीं होना चाहिए था, पर हुआ है, यथेष्ट अर्थं का गमक होने से । अप्रविष्टविषयस्य रक्षसाम् (रघु ११।१८)। यहाँ विषय शब्द 'रक्षस्' का विशेष्य है। 'अप्रविष्टरक्षोविषयस्य' ऐसा न कहकर उक्त प्रकार से कहा है। निमित्तादपराद्धेषोर्घानुष्कस्येव विनातम् (माघ २।२७) । यहाँ 'श्रपराढ' 'निमित्त' की श्रपेक्षा करता है, स्रतः 'इषु' के साथ समस्त नहीं होना चाहिए था, पर सापेक्ष होते हुए भी इष्टार्थ का गमक होने से समास हो गया है। प्रेम्पा शरीरार्थहरां हरस्य (कुमार० १।५०)। ग्रर्थं हरतीति ग्रर्थंहरा = शरीरस्यार्थंहरा इति शरीरार्थंहरा, तासू । श्रर्थं शब्द समप्रविभाग अर्थ में है, अतः शरीर के साथ एकदेशिसमास होने पर तो अर्थ-**क्षरोरम्** ऐसा रूप होता ग्रौर उसका ग्रच् प्रत्ययान्त 'हर' के साथ समास होने पर 'ग्रथंशरीरहराम्' ऐसा रूप होता । मक्तिः श्रुलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खलैः (भर्तृ ० १।५३) । यहाँ खलैयः संसर्गः, तस्मान्मुक्तिः ऐसा अर्थ है। 'संसर्ग' की सापेक्षता स्पष्ट है। नित्यं खिद्रानुसार्यरेः (मनु० ७।१०२) । यहाँ 'खिद्र' शब्द 'ग्ररि' की ग्रपेक्षा करने से सापेक्ष है । कृतारि-षड्वर्गजयेन (किरात १।१) । **षण्गां वर्गः ≔षड्वर्गः ।** यहाँ 'षट्' 'ग्ररि'

की ग्रपेक्षा करने से सापेक्ष है। ग्ररीगां षड्वर्गः = ग्ररिषड्वर्गः। 'ग्ररि' ग्रवयव द्वारा समुदाय का विशेषण हुग्रा है। केचिद् ग्रव्मक्षाः केचिद् वायु-मक्षाः केचिश्व क्षीरंकपायिणो व्रतिनः। यहाँ 'क्षीरस्य एकपायिनः' ऐसा विग्रह है। 'एक' शब्द की सापेक्षता (ग्रतः ग्रसमर्थता) स्पष्ट ही है।

दोषेकहक् = एकस्मिन् हग् ग्रस्य = एकहक् । दोषे एकहक् = दोषेक-हक् । ग्रथं है दोषे एकस्मिन्हग् ग्रस्य, जिसकी एकमात्र दोष में ही हिष्ट है । अवर्णकावलम्बिना कुण्डलेन विराजता (हरि० २।४६।२४) । अवर्ण एकस्मिन् ग्रवलम्बते, तेन । 'श्रवर्ण' का 'एकावलम्बन्' के साथ ग्रसमर्थ समास है ।

#### शिवभागवतवत् समासः

ऐसे भी कुछेक समास हैं जिनमें विशेषरा तद्धित वृत्ति के एकदेश के साथ सम्बन्ध करके समुदाय (तद्धितान्त) को विशिष्ट करता है। एवञ्जातीयक समासों का मुख्य उदाहरएा 'शिवमागवतः' है। भाष्यकार ने स्वयम् इस पद का प्रयोग ४।२।७६ सूत्र के भाष्य में किया है। यहाँ ऐसा विग्रह है--- मगवान भक्तिरस्य इति मागवतः । शिवस्य मागवतः = शिवभागवतः । भगवान् शिव का भक्त । यहाँ शिव विशेष्य 'भागवत' के एकदेश 'भगवत्' के सम्बन्ध के द्वारा समुदाय तद्धितान्त 'भागवत' का विशेषण बना है। इसी प्रकार के म्रन्य प्रयोग भी मिलते हैं जहाँ 'शिवभागवतवत् समासः' ऐसा कह दिया जाता है---पितृपैतामहानमात्यात् कुर्वीत (कौ० ग्र०) । पितुः पैतामहाः, तान् । क्षत्रि-यस्य त मौर्वी ज्या वैश्यस्य शागतान्तवी (मनु० २।४२)। तन्तूनां विकारः तान्तवी । शागस्य तान्तवी, सन तन्तुश्रों से बनी हुई । सुखाम्युदियक चैव नै:श्रेयसिकमेव च । प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्(मनु० १२।८८)॥ ग्रम्युदयः प्रयोजनमस्य इत्याम्युदयिकम् । सुखस्य ग्राम्युदयिकम्--ऐसा समास-विग्रह है। ग्रम्युदयः = उदयः, वृद्धिः। सुखाम्युदयः को पष्ठी समास मानकर प्रयोजन भ्रर्थ में तद्धित करने पर पूर्वपद-वृद्धधभाव का समाधान दुष्कर है। बरागां पुण्डरीकारगामियं (माला) = वरपौण्डरीकी । यहाँ भी विशेषरा 'वर' पौण्डरीक के एकदेश पुण्डरीक को विशिष्ट करता हुआ समुदाय तद्धितान्त 'पौण्डरीक' को भी विशिष्ट करता है।

#### समास में उत्तरपद-लोप

कुछ ऐसे समास हैं जहाँ वैकल्पिक उत्तरपद-लोप देखा जाता है, उत्तरपद का लोप होने पर उसका अर्थ प्रतीयमान होने से । कहाँ यह उत्तरपद लोप होता है इसका शिष्ट प्रयोगों के अनुसरण मात्र से पता चलता है—एवं चरित यो विप्रो बह्मचर्यमिविष्तुतः (मनु० २।२४६)। अविष्तुतः = अविष्तुतः तः = अविष्तुतः तः । गाढं परिहितो वेगात् (रा० ४।१२।१५)। परिहितः = परिहितवस्तः। हारितधनो हारितः, जो हार गया है, जिसने अपना धन गँवा दिया है। विदितो वनेचरः (किरात १।१)। विदितः = विदितवृत्तान्तः। अत्ताः = अवान्तोदकः। संशितो बाह्मणः = संशितवतः। भुक्ता बाह्मणः। भुक्ताः = भुक्तमोजनाः। विभक्ता भातरः। विभक्ताः = विभक्तधनाः। अनुदः = अनुदमार्यः। परिवेत्ताऽनुजोऽनुदे ज्येष्ठे दारपरिग्रहात् (प्रमर)। बड़े माई के अविवाहित रहते यदि छोटा विवाह करे तो वह परिवेत्तृ (प्र० ए० परिवेत्ता) कहलाता है।

#### समासवद्भावः

समासप्रकरण को समाप्त करने से पूर्व यहाँ आष्ट्रमिक अध्याय में निरूपित द्विवंचन के विषय में कहना प्राप्तावसर है। यहाँ आठवें अध्याय में द्विवंचन (द्विरुक्ति, शब्द का दो बार उच्चारण) के विषय में आचार्य पाणिनि कहते हैं कि जो शब्द द्विरुक्त होता है उसे कहीं-कहीं समासवत् कार्य होता है, यद्यपि द्विवंचन होने पर वे दो शब्द मिलकर कोई भी समास नहीं बनाते। जैसे—

एक शब्द द्विरुक्त होने पर बहुव्रीहिवत् होता है। विद्याभीक्ष्य बार-बार किया का लुक् और पुंबद्भाव होता है। नित्य (= आभीक्ष्य बार-बार किया का होना) और विष्सा द्वय-व्याप्ति—इन दो अर्थों में द्विवंचन होता है। एकंकमक्षरं पठित, एक-एक अक्षर पढ़ता है। यहाँ समासवद्भाव के कारण प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुप् का लुक् हुआ है। एकंकयाऽऽहुत्या जुहोति, एक-एक आहुति से होम करता है। यहाँ प्रथम शब्द 'एका' को पुंबद्भाव हुआ है। पर सर्वनाम संज्ञाप्रतिषेध, स्वर, समासान्त समासाधिकार में विहित बहुव्रीहि को ही होते हैं, आतिदेशिक (समासवद्भाव से) बहुव्रीहि को नहीं। एकंकसमें। सर्वनाम संज्ञा बनी रही, अतः 'डे' को 'समै' आदेश हुआ। ऋक्-ऋक्—यहाँ ऋक्पूरब्धः—से 'अ' समासान्त नहीं होता।

म्राबाध (=मानसदु:ख) से युक्त होकर जब वक्ता शब्द प्रयोग करते हुए

१. एकं बहुत्रीहिवत् (८।१।६)।

दुहराता है तब बहुन्नीहि वत् कार्य होता है ि—गतगतः । नष्टनष्टः । पतित-पतितः । हा चला गया । हा नष्ट (गुम) हो गया । हा गिर गया ।

प्रकार = साहश्य ग्रर्थ में गुणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति होती है ग्रौर कर्म-धारयवत् कार्य होता है। विकास समासान्तोदात्त स्वर होता है — कालककालिका = कुछ कालापन । यहाँ सुप्लुक् तथा प्रथम शब्द कालिका को पुवद्भाव (कालक) हुग्रा है। मन्द-मन्दम् = मन्दिमिव। मीतमीतः = भीत इव, कुछ डरा हुग्रा। ।ग्रिधिक डरा हुग्रा ऐसा ग्रर्थ नहीं है। पद्पदुः = पदुरिव। पण्डितपण्डितः, पण्डित सा।

कर्मव्यतिहार में सर्वनाम को द्विवंचन होता है श्रौर बहुलतया इसे समासवत् कार्य होता है। जब समासवत् कार्य नहीं होता तब पूर्वपद से प्रथमा एक होता है <sup>3</sup> — श्रन्यम् श्रन्यिममे बाह्मणा मोजयन्ति। श्रन्योऽन्यम् इमे बाह्मणा मोजयन्ति, ये बाह्मण एक दूसरे को भोजन खिलाते हैं।

#### प्रकीर्गक

समास का सर्वाङ्गसम्पूर्ण निरूपण हो चुका । ग्रब विद्यार्थियों के स्फुटतर ज्ञान तथा व्यामोहापोह के लिए कुछेक ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जहाँ एक पद में नाना समास होते हैं । इन्द्रियहरिणहारिणी उपभोगमृगतृष्टिणका । इन्द्रियाण्येव हरिणा इन्द्रियहरिणाः (मयूरव्यंसकादि तत्पुरुष) । तान्हतुँ शीलमस्या इति (उपपदसमासः) । उपभोगः (विषयास्वादः) एव मृगतृष्टिणका (मयूर०) । मृगाणां तृष्णाऽस्यामस्ति मृगतृष्टिणका (व्यिष्ठ बहु०) । संज्ञाऽर्थ में कन् । जिह्यिततरलतरतारशारोदरं चकुः । जिह्यिता तरलतरा तारा (कनीनिका) यस्य तद् जिह्यिततरलतरतारम् (बहु०) । तच्च शारोदरं च (कर्मधा०) । शारमुदरं यस्य तत् (बहु०) । वंष्ट्रानखलाङ्गुलप्रहरणः सिहः । वंष्ट्रावच नखाव्य लाङ्गुलं च दंष्ट्रावखलाङ्गुलम्(समाहार द्वन्द्व)। तत् प्रहरण-

१. ग्राबाधे च (८।१।१०)।

२. प्रकारे गुरगवचनस्य (८।१।१२) । इससे पूर्व 'कर्मघारयवदुत्तरेषु' यह स्रिधकार सूत्र है ।

३. कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे भवत इति वक्तव्यम् । समासवच्च बहु-लम् (वा०) ।

मस्य (बहु०)। इसे द्वन्द्वगर्भ बहुत्रीहि भी कहेंगे। तुषारवर्षोद्धतघनघारापात. समाहतं वानरयूथम् । तुषारं वर्षतीति तुषारवर्षः (उपपद स०) । उद्धतश्चासौ घनश्च उद्धतघनः (कर्म०)। तुषारवर्षश्चासौ उद्धतघनश्च तुषारवर्षोद्धतघनः (कर्म॰) । तस्य धाराः = नुषार॰ धाराः (षष्ठी तत्०) । तासां पातः नुषार॰ पातः (षष्ठी तत्०) । तेन समाहतम् तुषार० पातसमाहतम् (तृतीया तत्०) । नवप्रसूतगवीक्षीरस् । नवं प्रसूता नवप्रसूता (सुप्सुपा) । नवप्रसूता चासौ गौश्च नवप्रसूतगवी (कर्म०, टच् समा०) । तस्याः क्षीरम् (षष्ठी०) । व्यसनप्रसारित-करः कालः । व्यसनाय प्रसारितः व्यसनप्रसारितः (सुप्सुपा) । व्यसनप्रसारितः करोऽस्य (बहु०)। ग्रनेकानेकपयूथसङ्कुलसान्द्रकान्तारमेचकितस.नवः कृतामिघातिप्रक्रममङ्गा गगनोल्लेखिशिखराः शिखरिएाः । भ्रनेकेन (द्वाभ्यां) पिबन्तीति ग्रनेकपाः (उपपद०) । तेषां यूथानि ग्रनेकपयूथानि (ष० त०) । ग्रनेकानि च ग्रनेकपयूथानि च ग्रनेका० यूथानि (कर्म०) । तैः सङ्कुलाः (सुप्-सुपा)। ते च सान्द्राश्च ग्रनेकानेकप० सान्द्राः (कर्म०)। ग्रनेकानेकप० सान्द्राश्च ते कान्ताराश्च अनेकानेकप० कान्ताराः । तैर्मेचिकिताः अनेकानेकप० मेचिकताः (तृ० तत्) । अनेका० मेचिकताः सानवो येषां ते (बहु०) । अभि-धातिनां प्रक्रमः (ष० त०)। तस्य भङ्गः (ष० त०)। कृतोऽभिघातिप्रक्रम भङ्गो यै:, ते (बहु०) । गगनमुल्लिखन्ति गगनोल्लेखीनि (उपपद०) । तथा-भूतानि शिखराणि येषाम् (बहु०) । मदमुखरमधुकरकुलान्यकारितनिष्कुटा नगरी । मधु कुर्वन्ति मधुकराः (उपपद) । तेषां कुलानि । मदेन मुखरागि (सुप्सुपा) । मदमुखरमधुकरकुलानि । तैर् ग्रन्धकारितनिष्कुटा (सुप्सुपा) । भ्रन्धकारितः = जातान्धकारः । भ्रन्धकारिता निष्कुटा गृहारामा यस्या<u>ं</u> सा (बहु०) । मन्दरमध्यमानजलिधघोषगम्मीरदुन्दुनिष्वानपुरःसर उत्सव-कोलाहलः । मन्दरेगा मध्यमानः (तृ० त०) । स चासौ जलिघरच (कर्म०) । तस्य घोषः (ष० त०) । स इव गम्भीरः (उपमान कर्म०) । स च दुन्दुभि-घ्वानश्च (कर्मं०) । स पुरःसरो यस्य सः (बहु०) ।

इति श्रीचारुदेवशास्त्रिणः कृतिषु व्याकरणचन्द्रोदये कारक-समास-निरूपणः प्रथमः खण्डः पूर्तिमगात् । ग्रों शम् ॥ व्याकरणचन्द्रोदय के पाँच खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथमखण्ड कारकनिरूपणारमक है। द्वितीय कृत्तिद्वित-विषयक है। तृतीय खण्ड तिड-व्याख्यानपरक
है। चतुर्व स्तीप्रत्वय-, सुबन्त-, अव्यय-परक है। पञ्चम खण्ड शिक्षा-, संज्ञा-,
परिभावा-, संहिता-, लिङ्ग- विषयक है। सहयसक्षणे व्याकरणम्-यह सर्वसम्मत
व्याकरण का स्वरूप माना जाता है। तो भी पूर्व विद्यान व्याकृतिक्षन्यों में
सक्ष्य का प्रत्यल्प उपादान है। पुरानी बैली से लिखे यये वृत्ति बादि ग्रन्थों में एकवो सक्यों में सक्षण (सूत्र) की प्रवृत्ति को दिखाने से वृत्तिकारादि अपने को
कृतार्थ मानते हैं। नृतन रीति से लिखे गये व्याकरणग्रंथों में प्रयोगों के उदाहरण
देने का प्रयत्न तो है, पर वे उदाहरण या तो स्वयं-घटित होते हैं, या मिष्टकाव्यादि
से उठाये जाते हैं, जहाँ व्याकरण सिखाने के लिए वे घड़े गये हैं भौर जिनमें
ग्रनेकानेक ऐसे हैं जो साहित्य में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुए, ग्रतः अव्यवहायं हैं।
इस वर्ग के विद्वान् भूल जाते हैं कि व्याकरण अन्वाख्यान-स्मृति हैं—व्याक्रियन्ते
पदानीह क्रियन्ते नृतनानि न।

इस कृति का वाग्यवहार सिखाना प्रधान लक्ष्य है। प्रक्रिया इस साध्य में साधनमाल है। व्यवहार उपकार्य है, प्रक्रिया उपकारक। मतः इस कृति में जहाँ सुनादि की विश्वद व्याख्या की गई है, सुनादि की प्रवृत्ति द्वारा सरल, शक्कासमाधान-सिहत, कमबद्ध रूपसिद्धि दी गई है, वहाँ वैदिक-लोकिक उभयविध वाक्षमय से शतशः वाक्य उद्गत किये गए हैं जो व्याकरण-व्युत्पादित उस-उस लक्ष्य को प्रयोगावतीण दिखाते हुए उसकी साधुता को यथेष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं और

व्यवहार सिखाने में मत्यन्तोपकारक हैं।

स्थान-स्थान पर अपेक्षित नूतनार्थोपन्यास, पूर्वमतसमीक्षा, संक्षिप्त वैयाकरणो-क्तिविश्वदीकरण, यथासंभव बष्टाध्यायीगत-सूत्रक्रमाश्रयण आदि असामान्य धर्मे इस कृति को ग्रन्य कृतियों से पृथक् करते हैं भौर इसकी मौलिकता की भोर संकेत करते हैं।

| प्रथम खण्ड (कारक व समास)                            | XX.00  |
|-----------------------------------------------------|--------|
| द्वितीय खण्ड (कृत व तद्धित)                         | 900.00 |
| तृतीय <b>बण्ड</b> (तिङन्त)                          | 994.00 |
| चतुर्यं खण्ड (स्त्रीप्रत्यय, सुबन्त, अव्यय)         | £4.00  |
| पञ्चम खण्ड (शिक्षा, संज्ञा, परिमाषा, संहिता, लिङ्ग) | १२५.०० |

# मो ती लाल बनार सी दास